



CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

#### 0157.3MRA

कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लौटाने पर प्रतिदिन दस पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा।

CC-0. Mura अवस्था अवस्या अवस्था अवस्

स्रस्वती

ग्रे

प्रेमचंद

909 mog

## सर्वश्रेष्ठ कंहानियाँ

क्षरचती प्रेसं

珟 अ तु

प्राक्कथन

१. ईदगाह २. जुलूस

३. दो वैलों की कथा

४. रामलीला ५. बड़े भाई साहब

६. नशा

७. लाग-डाँट

**इ. ग्रात्माराम** ध. प्रेरणा

१०. सवा सेर गेहँ

११. गुल्ली-डंडा

१२. लॉटरी

१ ३० अकरंज के खिलाड़ी

📽 मुमुक्षु भन । बेद वेदाङ्ग पुस्तकालय 🥵

1945

- यिव वके र १० न ह

१० से र ११ बड़े १३ छोट भूत

र किय

<sup>२</sup>रहर

४पा ः

५का

६ आर

७ ग्रास

उस विज न ह

> सन जार इत

कुछ निर ले

कॉपीराइट : सरस्वती प्रेस, इलाहाबाद

2415 ~~मृत्य-ः १-क्पया ५०. च.प

भीपतराय द्वारा सरस्वती प्रेस के लिए प्रकाशित । सुद्रक : भागंव प्रेस, इलाहाबार CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

402-V

### प्राक्कथन: कहानी की कहानी

म्न नुष्य जाति के लिए मनुष्य ही सबसे विकट पहेली है। वह खुद ग्रपनी समभ में नहीं ब्राता । किसी-न-किसी रूप में वह ब्रपनी ही ब्रालोचना रेंकिया करता है, अपने ही मन के रहस्य खोला करता है। इसी ग्रालोचना को, इस <sup>२</sup>रहस्योद्घाटन को श्रीर मनुष्य ने जगत् में जो कुछ सत्य श्रीर सुन्दर पाया है श्रीर <sup>४</sup>पा रहा है उसी को साहित्य कहते हैं। ग्रीर कहानी या ग्राख्यायिका साहित्य <sup>पं</sup>का एक प्रधान ग्रंग है। ग्राज से नहीं ग्रादि काल से हो। हाँ, ग्राजकल की रिम्रास्यायिका में समय की गति ग्रीर रुचि से बहत-कुछ ग्रंतर हो गया है। प्राचीन <sup>७</sup> श्राख्यायिका कुतूहल-प्रधान होती थी, या <sup>०</sup> श्राध्यात्मविषयक । वर्तमान श्राख्या-विवका साहित्य के दूसरे अंगों की भाँति मनोवैज्ञानिक विक्लेषण और मनोरहस्य वके उद्घाटन को अपना घ्येय समभती है। यह स्वीकार कर लेने में हमें संकोच व होना चाहिए कि उपन्यासों ही की तरह ब्राख्यायिका की कला भी हमने पश्चिम o से ली है। मगर पांच सी वर्ष पहले यूरोप भी इस कला से अनिभन्न था। बड़े-१ बड़े उच्चकोटि के दार्शनिक तथा ऐतिहासिक उपन्यास लिखे जाते थे; लेकिन 🔃 छोटी-छोटी कहानियों की श्रोर किसी का घ्यान न जाता था । हाँ, कुछ परियों ग्रौर भूतों को कहानियाँ ग्रलबत्ता प्रचलित थीं। किन्तु इसी एक शताब्दी के ग्रन्दर या उससे भी कम में समिक्तये, छोटी कहानियों ने साहित्य के छोर सभी अंगों पर विजय प्राप्त कर ली है। कोई पत्रिका ऐसा नहीं, जिसमें कह्मनियों की प्रधानता न हो । यहाँ तक कि कई पत्रिकाओं में केवल कहानियाँ ही दी जाती हैं।

कहानियों के इस प्राबह य का मुख्य कारण ग्राजकल का जीविन-संग्राम ग्रीर सजयाभाव है। ग्रब वह जमाना नहीं रहा कि हम 'बोस्ताने खयाल' लेकर बैठ जायं ग्रीर सारे दिन उसी के कुओं में विचरते रहें ग्रब तो हम जीवन-संग्राम में इतने तन्मय हो गये हैं कि हमें मनोरंजन के लिए समय ही नहीं मिलता। ग्रगर कुछ मनोरंजन स्वास्थ्य के लिए भ्रनिवार्य न होता, ग्रौर हम विकिस हुए बिना नित्य ग्रहारह घंटे काम कर सकते तो शायद हम मनोरंजन का नामू भी न लेते। लेकिन प्रकृति ने हमें विवश कर दिया है, हम चाहते हैं कि थोड़े-से थोड़े समय में

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

स्रिक-से-स्रिक्क मनोरंजन हो जाय। इसीलिए सिनेमा-गृहों की संख्या दिन-दिन बढ़ती जाती है। जिस उपन्यास के पढ़ने में महीनों लगते, उसका स्नान्द हम दो घंटां में उठा लेते हैं। कहानी के लिए पन्द्रह बीस मिनट ही काफी हैं। प्रताप्व हम कहानी ऐसी चाहते हैं कि वह थोड़े-से-थोड़े शब्दों में कही जाय, उसमें एक वाक्य, एक शब्द भी अनावश्यक न आने पाये, उसका पहला ही वाक्य मन को आक्षित कर ले, और अन्त तक हमें मुग्ध किये रहे, और इसके साथ ही कुछ तत्व भी हों। तत्वहीन कहानी से चाहे मनोरंजन भले हो जाय, मानसिक वृष्टि नहीं होती। यह सच है कि हम कहानियों में उपदेश नहीं चाहते, लेकिन विचारों को उत्तेजित करने के लिए, मन के सुन्दर भावों को जागृत करने के लिए, कुछ-न-कुछ अवश्य चाहते हैं। वही कहानी सफल होती है, जिसमें इन दोनों में से एक अवश्य उपलब्ध हो।

सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका श्राधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो । साधु ापता का अपने कुव्यसनी पुत्र की दशा से दुःखी होना मनोवैज्ञानिक सत्य है। इस आवेग में पिता के मनोवेगों को चित्रित करना श्रोर तदनुकूल उसके व्यवहारों को प्रविशत करना कहानी को भ्राकर्षक बना सकता है। बुरा भ्रादमी भी विक्कुल बुरा नहीं होता उसमें कहीं-न-कहीं देवता अवस्य छिपा होता है, यह मनोवैज्ञानिक सत्य है । उस देवता को खोलकर दिखा देना सफल आख्यायिका लेखक का काम है । विपत्ति पर विपत्ति पड़ने से मनुष्य कितना दिलेर हो जाता है। यहाँ तक कि वह बड़े-बड़े संकट का सामना करने के लिए ताल ठोंककर तैयार हो जाता है, उसकी दुर्वासना भाग जाती है, उसके हृदय के किसी गुप्त स्थान में छिपे हुए जौहर निकल आते हैं ग्रौर हमें चिकत कर देते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। 'एक ही घटना या दुर्घटना भिन्न- भन्न प्रकृति के मनुष्यों को भिन्न-भिन्न रूप से प्रभावित करती है। हम कहानी में इसको सफलता के साथ दिखा सकें तो कहानी अवस्य श्राकर्षक होगी। किसी समस्या का समावेश कहानी को ग्राकर्षक बनाने का सबसे उत्तम साधन है। जीवन में ऐसी समस्याएँ नित्य ही उपस्थित होती रहती हैं, भ्रौर, उनसे पैदा होने वाला द्वन्द्व भ्राख्यायिका को चमका देता है। सत्यवादी पिता को मालूम होता है कि उसके पुत्र ने हत्या की है। वह उसे न्याय की वेदी पर बलिदान कर दे, या अपने जीवन-सिद्धान्तों

को हत्या कर डाले कितना भीषए द्वन्द्व है। पश्चाताप ऐसे द्वन्द्वों का अखएड स्रोत है। एक भाई ने प्रपने दूसरे भाई की सम्पत्ति छल-कपट से श्रपहरण कर ली है। उसे भिक्षा मांगते देखकर क्या छली को जरा भी पश्चाताप न होगा? अगर ऐसा न हो तो वह मनुष्य नहीं है।

उपन्यासों की भांति कहानियां भी कुछ घटना-प्रधान होती हैं, कुछ चरित्र-प्रधान । चरित्र-प्रधान कहानी का पद ऊँचा समक्षा जाता है, मगर कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुझाइश नहीं होती । यहां हमारा उद्देश्य सम्पूर्ण मनुष्य को चित्रित करना नहीं वरन् उसके चरित्र का एक श्रंग दिखाना है । यहां परमावश्यक है कि हमारी कहानी से जो परिणाम या तत्त्व निकलें वह सर्वमान्य हों, और उसमें कुछ बारीकी हो । यह एक साधारण नियम है कि हमें उसी बात में आनन्द श्राता है जिससे हमारा कुछ सम्बन्ध हो । जुआ खेलनेवालों को जो उन्माद और उल्लास होता है, वह दर्शक को कदापि नहीं हो सकता । जब हमारे चरित्र इतने सजीव और श्राकर्षक होते हैं कि पाठक श्रपने को उनके स्थान पर समक्ष लेताहै तभी उसे कहानी में श्रानन्व प्राप्त होता है । श्रगर लेखक ने श्रपने पात्रों के प्रति पाठक में यह सहानुभूति नहीं उत्पन्न कर दी तो वह श्रपने उद्देश्य में श्रमफल है ।

मगर यह समभना भूल होगी कि कहानी जीवन का यथार्थ चित्र है। यथार्थ जीवन का चित्र तो मनुष्य स्वयं हो सकता है। कहानी कहानी है; यथार्थ नहीं हो सकती। जीवन में बहुधा हमारा अन्त उस समय हो जाता है, जब यह वांछनीय नहीं होता। लेकिन कथा-साहित्य मनुष्य का रचा हुआ जगत् है और परिमित होने के कारण सम्पूर्णत: हमारे सामने आ जाता है, और जहां कह हूमारी न्याय-बृद्धि या अनुभूति का अतिक्रमण करता हुआ पाया जाता है, हम उसे दण्ड देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कथा में अगर किसी को सुख प्राप्त होता है, तो इसका कारण बताना होगा; दु:ख भी मिलता है तो उसका कारण बताना होगा। यहां कोई चरित्र मर नहीं सकता, जब तक कि मानव-न्याय-बृद्धि उसकी मौत न मांगे। स्रष्टा को जनता की अदालत में अपनी हर एक कृति के लिए जवाब देना पड़ेगा। कला का रहस्य आन्ति है, पर वह आन्ति जिस पर यथार्थ का आवरण पड़ा हो।

° प्रेमचंद

# ईदगाह

जुमजान के पूरे तीस रोजों के बाद ईद श्रायी है। कितना मनोहर, कितना सुहा-वना प्रभात है । वृत्तों पर कुछ यजीब हरियाली है, खेतों में कुछ यजीब रौनक है, ग्रासमान पर कुछ ग्रजोब लालिमा है। ग्राज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की वधाई दे रहा है। गाँव में कितनी हलदल है। ईदगाह जाने की तैयारियाँ हो रही हैं। किसी के कुरते में बटन नहीं है। पड़ोस के घर से सुई-तागा लाने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गये हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जाता है। जल्दी-जल्दी बैलों को सानी-पानी दे दें। ईदगाह से लौटते-लौटते दोपहर हो जायेगा। तीन कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों ब्रादिमयों से मिलना-भेंटना । दोपहर के पहले लौटना ग्रसम्भव है । लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं । किसी ने एक रोज़ा रखा है, वंह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं; लेकिन ईदगाह जाने की खुशो उनके हिस्से की चीज है। रोजे बड़े-बूढ़ों के लिये होंगे। इनके लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे। ग्राज वह ग्रा गयी। ग्रब जल्दी पड़ी है कि लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते । इन्हें गृहस्थो की चिन्ताग्रों से क्या प्रयोजन । सेवैयों के लिए दूध ग्रीर शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से, ये तो सेवैयाँ खायेंगे। वह क्या जानें कि ग्रव्वाजान क्यों बदहवास चौधरी कायमग्रली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौघरो ग्राज ग्रांखें बदल लें, तो थेह । सारी ईद मूहर्रम हो जाय । उनकी अपनी जेबों में तो कुवेर का घन भरा हुमा है । बार-बार जेब से ग्रपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। महसूद गिनता है, एक-दो, दस-बारह ! उनके पास बारह पैसे हैं । मोहसिन के पास, एक, दो, तीन, भ्राठ, नौ, पन्द्रह पैसे हैं। इन्हीं अनगिनती पैसों में अनगिनती चीजें लायेंगे—खिलीने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद ग्रीर जाने क्या-क्या । ग्रीर सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद । वह चार-पाँच साल का गरीव-सूरत, दुवला-पतला लड़का, जिसका वाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और मी न जाने क्यों पीली होती-होती एक दिन मर गयी। किसी को पता न चला, क्या बीमारी है। कहती भी CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

₹

**₹** 

₹

स

वे

N

ह

है

ਕ

সা

हो

्तो कौन सुननेवाला था। दिल पर जो बोतती थी वह दिल ही में सहती और जब न सहा गया तो संसार से विदां हो गयी। अव हामिद अपनी वूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बाजान रुपये कमाने गये हैं। वहुत-सी थैलियाँ लेकर आयेंगें। अम्मीजान अल्लाह मियाँ के घर से न्उसके लिए वड़ी अच्छी-अच्छी चीजें लाने गयी हैं; इसलिए हामिद प्रसन्न है। श्वाशा तो बड़ी चीज है और फिर बच्चों की ग्राशा ! उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर में एक पुरानी-धुरानी टोपी है, जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बाजान थैलियाँ और अम्मीजान नियामतें लेकर आयेंगी तो वह दिल के अरमान निकाल लेगा। तब देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे भ्रौर सम्मी कहाँ से उतने पैसे 'निकालेंगे। अभागिनी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं ! भ्राज भ्राविद होता तो क्या इसी तरह र्इद आती और चली जाती ? इस भ्रंधकार भीर निराशा में वह डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को ? इस घर में उसका काम नहीं, लेकिन हामिद ! उसे किसी के मरने-जीने से क्यां मतलब ? उसके ग्रन्दर प्रकाश है, बाहर अप्राशा । विपत्ति अपना सारा दल-बल लेकर ग्राये, हामिद की ग्रानन्द-भरी चित-वन उसका विष्वंस कर देगी।

हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है—तुम डरना नहीं ग्रम्माँ, मैं सबसे प्यहले श्राऊँगा। बिल्कुल न डरना।

श्रमीना का दिल कचीट रहा है। गाँव के बच्चे अपने-अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा और कौन है? उसे कैसे अकेले मेले जाने दे! उस भीड़-भाड़ में बच्चा कहीं खो जाय तो क्या हो! नहीं, अमीना उसे चों न जाने देगी। नन्हीं-सी जान, तीन कोस चलेगा कैसे? पैर में छाले पड़ जायेंगे। जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी-थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी; लेकिन यहाँ सेवैयाँ कौन पकायेगा? पैसे होते तो लौटते-लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घएटों चीजें जमा करते लगेंगे। माँगे ही का तो भरोसा उहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिये थे। आठ आने पैसे मिले थे। उस अठकी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी। इसी ईद के लिए लेकिन कल खालन

CC-0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सिर पर सवार हो गयो तो क्या करतो । हामिद के लिए कुछ नहीं है तो दो पैसे का दूध तो चाहिए ही । अब तो कुल दो आने पैसे बच रहे हैं । तीन पैसे हामिद की जेब में, पाँच अमीना के बटबे में । यही तो विसात है और ईद का त्यौहार ! अल्लाह ही बेड़ा पार लगाये । घोबन और नाइन और मेहतरानी और चूड़िहारिन सभी तो आयेंगी । सभी को सेवैयाँ चाहिए और थोड़ा किसी की आँखों नहीं लगता । किस-किस से मुँह चुरायेगी । और मुँह क्यों चुराये ? साल-भर का त्योहार है । जिन्दगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है ! बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जायेंगे ।

गाँव से मेला चला। ग्रीर बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सव-के-सव दौड़कर ग्रागे निकल जाते। प्रिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इन्तजार करते। ये लोग क्यों इतना, घीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गये हैं। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन ग्रा गया। सड़क के दोनों ग्रोर ग्रमीरों के वगीचे हैं। पक्की चार-दीवारी बनी हुई हैं। पेड़ों में ग्राम ग्रौर लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी-कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर ग्राम पर निशाना लगाता है। माली ग्रन्दर से गाली देता हुग्रा निकलता है। लड़के वहाँ से एक फर्लाङ्ग पर हैं। खूब हँस रहे हैं। माली को कैसा उल्लू वनाया है।

वड़ी-बड़ी इमारतें आने लगीं। यह अदालत है, यह कालेज है, यह कलवघर है। इतने बड़े कालेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे। सब लड़के नहीं हैं जी। बड़े-बड़े आदमी हैं, सच उनकी बड़ी-बड़ी मूँछें हैं, इतने बड़े हो गये, अभी तक पढ़ते जाते हैं। न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर ? हामिद के मदरसे में दो-तीन बड़े-बड़े लड़के हैं, बिलकुल तीन कौड़ी के, रोज मार खाते हैं काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे और क्या। क्लबघर में जादू होता है। सुना है, यहाँ मुरदे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े-बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अन्दर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को साहब लोग खेलते हैं। बड़े-बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों-दाढ़ी वाले और मेमें भी खेलती हैं, सच। हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सकें। अमाते ही लढ़क न जायँ!

महमूद ने कहा—हमारी अम्मीजान का तो हाथ काँपने लगे, अल्ला कसम।

मोहसिन बोला—चलो, मनों आटा पीस डालती हैं। जरा-सा बैट पकड़ लेंगे
तो हाथ काँपने लोंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती हैं। पाँच घड़े तो तेरे
भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आँखों तले अँवेर

महमूद-लेकिन दौड़ती तो नहीं, उझल-कूद तो नहीं सकतीं।

मोहसिन—हाँ, उछल-कूद नहीं सकतीं; लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गये थो ग्रीर चौघरी के खेत में जा पड़ी थी, तो ग्रम्मा इतनी तेज दौड़ी कि मैं उहें पान सका, सच!

ग्रागे चले। हलवाइयों की दूकानें शुरू हुई। ग्राज खूब सजी हुई थीं। इतनें मिठाइयों कौन खाता है? देखों न एक-एक दूकान पर मनों होंगी। सुना है रा को जिन्नात ग्राकर खरीद ले जाते हैं। ग्रब्बा कहते थे कि ग्राघी रात को एक ग्रादमी हर दूकान पर जाता है भौर जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है ग्रौर सचमुच के रुपये देना है, विल्कुल ऐसे ही रुपये।

हामिद को यकीन न ग्राया—ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जायेंगे ? मोहसिन ने कहा—जिन्नात को रुपये की क्या कमी ? जिस खजाने में चारे चले जायें। लोहे के दरवाजे इन्हें नहीं रोक सकते जनाब, ग्राप हैं किस फेर में हीरे-जवाहिरात तक उनके पास रहते हैं। जिससे खुश हो गये, उसे टोकरों जवा हरात दे दिये। ग्रभी यहीं बैठे हैं, पाँच मिनट में कलकत्ता पहुँच जायें।

हामिद ने फिर पूछा--जिन्नात बहुत बड़े-बड़े होते होंगे ?

मोहिसन—एक-एक ग्रासमान के बराबर होता है जो। जमीन पर खड़ा है जाय तो उसका सिर ग्रासमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाय हामिद—लोग उन्हें खुश करते होंगे ? कोई मुक्ते वह मन्तर बता दे तो ए

जिन्न को खुश कर लुं।

मोहसिन—अब यह तो मैं नहीं जानता लेकिन चौधरी साहब के काबू बहुत जिन्नात हैं। कोई चीज चोरी जाय चौधरी साहब उसका पता लगा है और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा उस दिन खो गया था तीन दिन हैरान हुए कहीं न मिला। तब भल मारकर चौधरी के पास गर्व CC-0. Mumuksha Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ईदगाह ११

चौधरी ने तुरन्त वता दिया मवेशीखाने में है, श्रौर वहीं मिला । जिन्नात श्राकर उन्हें सारे जहान की खबर दे जाते हैं।

अव उसकी समक्त में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है, और क्यों उनका इतना सम्मान है।

श्रागे चलें। यह पुलिस लाइन है। यहीं सब कानिसिटिबिल कवायत करते हैं। रैटन ! फाम फों ! रात को बेचारे घूम-घूमकर पहरा देते हैं, नहीं चोरियाँ हो जायँ। मोहसिन ने प्रतिवाद किया—यह कानिसिटिबिल पहरा देते हैं ? तभी तुम बहुत जानते हो। ग्रजी हजरत, यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर-डाकू हैं, सब इनसे मिलते हैं; रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो ग्रौर ग्राप दूसरे मुहल्ले में जाकर 'जागते रहों! जागते रहों!' पुकारते हैं। जभी इन लोगों के पास इतने रुपये आते हैं। मेरे मामूँ एक थाने में कानिसिटिबिल हैं। वीस रुपये महीना पाते हैं; लेकिन।पचास रुपये घर मेजते हैं। ग्रल्ला कसम। मैंने एक बार।पूछा था कि मामूँ, ग्राप इतने रुपये कहाँ से पाते हैं ? हँसकर कहने लगे—बेटा, ग्रल्लाह देता है। फिर ग्राप ही बोले—हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लायें। हम तो इतना ही लेते हैं, जिसमें ग्रपनी बदनामी न हो ग्रौर नौकरी न चली जाय।

हामिद ने पूछा—यह लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं ? मोहसिन उसकी नांदानी पर दया दिखाकर बोला—अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा ? पकड़नेवाले तो यह लोग खुद हैं; लेकिन अल्लाह, इन्हें सजा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामूँ के घर आग लग गयी। सारी लेई-पूँजी जल गयी। एक बरतन तक न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोये; अल्ला कसम, पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से एक सौ कर्ज लाये तो बरतन-माँडे आये।

हामिद-एक सौ तो पचास से ज्यादा होते हैं।

1

41

वि

'कहाँ पचास, कहाँ एक सौ। पचास एक थैली-भर होता है। सौ तो दो थैलियों में भी न आये।'

श्रव बस्ती घनी होने लगी थी। ईदगाह जानेवालों की टोलियाँ नजर श्राने लगीं एक्-से-एक्-प्रभक्तिक अस्त्र√व्यहने कुछ्पाल्की हिस्से-साँगीऽप्रच्िसवारा, कोई मोटर पर, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग । ग्रामी खों का यह छोटा स्व दल, ग्रपनी विपन्नता से बेखबर, संतोष ग्रीर धैर्य में मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीजें ग्रूनोखी थीं। जिस चीज की ग्रीर ताकते, ताकते ही रह जाते । ग्रीर पीछे से वार-वार हार्न की ग्रावाज होने पर भी ब चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते-जाते बचा।

सहसा ईदगाह नजर आया किपर इमली के घने वृत्तों की छाया है। नीचे व पक्का फर्श है, जिस पर जाजिम बिछा हुआ है। और रोजेदारों की पंक्तिबं एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गयी हैं, पक्की जगत के नीचे तक, ए जहाँ जाजिम भी नहीं है; नये आनेवाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई अन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बरावर हैं। इन ग्रामीएों ने भी बजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गये। कितना सुन्दर संचालन है, कितनी सुन्दर व्यवस्था! लाखों अ सिर एक साथ सिजदे में भुक जाते हैं, फिर सब-के-सब एक साथ खड़े हो जाते के हैं। एक साथ मुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही कि किया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियाँ एक साथ प्रदीप्त हों और एक साथ वुक्त जायें, और यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था जिसकी सामूहिक कियाएं, विस्तार और अनन्तता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानन्द से भर देती थीं। मानों आतृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में फें पिरोये हुए है।

3

8

ì,

थीर ऊँटों पर बैठते हैं । हामिद दूर खड़ा है । तीन ही पैसे तो उसके, पास हैं । • अपने कोष का एक तिहाई जरा-सा चक्कर खाने के लिए वह नहीं दे सकता।

सव चिंखयों से उतरते हैं। ग्रब खिलौने लेंगे। इघर दूकानों की कतार लगी हुई है। तरह-तरह के खिलीने हैं-सिपाहीं ग्रीर गुजरिया, राजा ग्रीर वकील, ने भिश्ती ग्रौर घोविन ग्रौर साधु। वाह ! कितने सुन्दर खिलीने हैं। ग्रब बोला ही चाहते हैं । महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कन्धे पर वन्द्रक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किये चला आ रहा है। मोहिसन को भिश्ती पसंद आया। कमर मुकी हुई, ऊपर मशक रखे हुए हैं। मशक का मुँह ि एक हाथ से पकड़े हुए है। कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है। वस, वे मशक से पानी जँडेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। कैसी विद्वत्ता है व उसके मुख पर ! काला चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में व घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिये हुए है। मालूम होता है, वों अभी किसी अदालत से जिरह या वहस किये चले आ रहे हैं। यह सब दो-दो पैसे ते के खिलीने हैं। हामिद के पास कुल तीन पैसे हैं, इतने मेंहगे खिलीने वह कैसे ले? ही खिलीना कहीं हाथ से छूट पड़े, तो चूर-चूर हो जाय। जरा पानी पड़े तो सारा क रंग घुल जाय । ऐसे खिलोने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के !

ते मोहसिन कहता है-मेरा भिश्ती रोज पानी दे जायगा; साँग-सबेरे। महमूद—श्रौर मेरा सिपाही घर का पहरा देगा। कोई चोर आयेगा, तो से में फौरन बन्दूक से फैर कर देगा।

न्रे-गौर मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी--ग्रीर मेरी घोविन रोज कपड़े घोयेगी।

हामिद खिलौनों की निन्दा करता है-मिट्टी ही के तो हैं, गिरें तो चकनाचूर हो जायें। लेकिन ललचाई हुई आँखों से खिलौनों को देख रहा है। और चाहता र हैं कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ ग्रनायास ही लपकते तें ; लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जव अभी नया शौक हो । हामिद गी लचाता रह जाता है।

खिलौने के बाद मिठाइयाँ म्राती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने र लाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद बिरादरी से ì

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

पृथक् है। ग्रभागे के पास तीन पैसे हैं। क्यों नहीं कुछ लेकर खाता ? ललचारे भौंखों से सबकी ग्रोर देखता है।

मोहसिन कहता है-हामिद, रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है!

हामिद को सन्देह हुआ, यह केवल कर विनोद है, मोहसिन इतना उदार है है; लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेक् निकालकर हामिद की प्रोर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेक् अपने मुँह में रख लेता है। महमूद नूरे और सम्मी खूब तालियाँ बजा-बजाक हैंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है।

मोहसिन—ग्रन्छा, ग्रवकी-जरूर देंगे हामिद, ग्रन्ला कसम, ले जा। हामिद—रखे रहो। क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी—तीन ही पैसे तो हैं। तीन पैसे में क्या-क्या लोगे? ग्रहमद—हमसे गुलाब जामुन ले जाब हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद—मिठाई कौन बड़ी नेमत है। किताब में इसकी कितनी बुराइ

लिखी हैं।

मोहसिन—लेकिन दिल में कह रहे होगे कि मिले तो खा लें। अपने पैसे क नहीं निकालते ?

महमूद—हम समभते हैं इसकी चालाकी। जब हमारे सारे पैसे खर्च। जायेंगे, तो हमें ललचा-ललचाकर खायगा।

मिठाइयों के बाद कुछ दूकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और कु नकलो गहनों की । लंड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वह सब आ बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दूकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखें। ये। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तबे से रोटियाँ उतार हैं, तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे, तो। कितनी प्रसन्न होंगी! फिर उनकी उँगलियाँ कभी न जलेंगी। घर में एक कि की चीज हो जायगी। खिलौने से क्या फायदा। व्यर्थ में पैसे खराब होते कि जरा देर ही तो खुशी होती है। फिर तो खिलौने को कोई आँख उठाकर कि देखता। यह तो घर पहुँचते-पहुँचते टूट-फूट बराबर हो जायगे। चिमटा कि काम की चीज है। रोटियाँ तबे से उतार लो, चूल्हे में सेंक लो। कोई कि

q

Ę

ľ

1

नि

माँगने ग्राये तो चटपट चूल्हे से ग्राग निकालकर उसे दे दो। ग्रम्माँ, बेचारी को . कहाँ फुरसतं है कि वाजार आयें, भीर इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं। रोज हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथी आगे वढ़ गये हैं। सबील पर सव-के-सब शर्वत यी रहे हैं। देखो, सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ लीं, मुक्ते किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं, मेरे साथ खेलो। मेरा यह काम करो। ग्रव अगर किसी ने कोई काम करने को कहा, तो पूर्खूगा । खार्ये मिठाइयाँ; आप मुँह सड़ेगा, फोड़े-फुन्सियाँ निकलेंग़ी, आप ही जबान चटोरी हो जायगी। तव घर से पैसे चुरायेंगे ग्रौर मार खायेंगे। किताव में भूठी वातें थोड़े ही लिखी हैं। मेरी जवान क्यों खराब होगी ? ग्रम्मां चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी श्रीर कहेंगी---मेरा बच्चा भ्रम्मां के लिए चिमटा लाया है! हजारों दुम्राएँ देंगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखायेंगी। सारे गाँव में चरचा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलीने पर कौन इन्हें दुआएँ देगा ? बड़ों की दुआएँ सीघे अल्लाह के दरबार में पहुँचती हैं ग्रीर तुरन्त सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तभी तो मोहसिन ग्रीर महमूद यों मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊँगा। खेलें खिलौने श्रीर खायें मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलीने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ ? मैं गरीब सही, किसी से कुछ माँगने तो नहीं जाता ? ग्राखिर ग्रव्बाजान कभी-न-कभी आयेंगे । अम्मां भी आयेंगी । फिर इन लोगों से पूछूँगा, कितने खिलौने लोगे ? एक-एक को टोकरियों खिलौने दूँ और दिखा हूँ कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ाचिढ़ाकर है। साने लगे। सब-के-पब हँसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हँसें मेरी बला से। ारं उसने दूकानदार से पूछा—यह चिमटा कितने का है ?

दूकानदार ने उसकी ग्रोर देखा ग्रीर कोई ग्रादमी साथ न देखकर कहा-ब यह तुम्हारे काम का नहीं है जी !

'विकाऊ है कि नहीं ?'

'विकाऊ क्यों नहीं है। भीर यहाँ क्यों लाद लाये हैं ?' 'तो बताते क्यों नहीं, कै पैसे का है ?' 'छः पैसे लगेंगे।'

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

हामिद्र का दिल बैठ गया। 'ठोक-ठोक वताग्रो।' 'ठीक-ठीक पाँच पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो ।' हामिद ने कलेजा मजबूत करके केहा—तीन पैसे लोगे ?

यह कहता हुआ वह आगे वढ़ गया कि दूकानदार की घुड़कियाँ न सुने लेकिन दूकानदार ने घुड़िकयाँ नहीं दीं। बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने ह इस तरह कन्धे पर रखा, मानो बन्दूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों। . पास आया । जरा सुनें, सब-के-सब क्या-क्या आलोचनाएँ करते हैं ।

मोहसिन ने हँसकर कहा—यह चिमटा क्यों लाया पगले । इसे क्या करेगा हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटककर कहा—जरा अपना भिश्ती जमी पर गिरा दो । सारी पसलियाँ चूर-चूर हो जाँय बचा की ।

महमूद बोला-यह चिमटा कोई खिलौना है !

हामिद—खिलौना क्यों नहीं है ? ग्रभी कन्घे पर रखा, बन्दूक हो गयो । हा में ले लिया, फकीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम। सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निक जाय । तुम्हारे खिलीने कितना ही जोर लगायें, मेरे चिमटे का वाल भी वाँका न कर सकते। मेरा बहादुर शेर है-चिमटा।

सम्मी ने खेँजरो ली थी। प्रभावित होकर वोला—मेरी खेँजरी से बदलोगे

दो भ्राने की है।

हामिद ने खेँ औरी की म्रोर उपेचा से देखा—मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हा खँजरी का पेट फाड़ डाले। वस, एक चमड़े की फिल्ली लगा दी, ढव-ढव बोलं लगी। जरा-सा पानी लग जाय तो खतम हो जाय। मेरा वहादुर चिमटा आग पानो में, ग्रांची में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा।

चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया; लेकिन ग्रव पैसे किसके पास घरे हैं फिर मेले से दूर निकल आये हैं, नौ कव के बज गये, धूप तेज हो रही है, पहुँचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें, तो चिमटा नहीं मिल सकता हामिद है दड़ा चालाक । इसीलिए बदमाश ने ग्रपने पैसे बचा रखे थे।

ग्रव वालकों के दो दल हो गये हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी ग्रौर नूरे 🖣 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

3

T

गोर

हार

ri.

क

गे

हारं

वं

ri

and.

ता

तरफ हैं. हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी ती विधर्मी हो गया। दूसरे पच से जा मिला; लेकिन मोहसिन, महमूद और नरे भी, हामिदः 🚄 से एक-एक, दो-दो साल बड़े होने पर भी हामिद के आधातों से आतंकित हो उठे हैं। उसके पास न्याय का वल है और नीकि की शक्ति। एक ओर मिट्टी है, दूसरी ग्रीर लोहा, जो इस वक्त ग्रपने को फौलाद कह रहा है, वह ग्रजेय है, घातक है। अगर कोई शेर या जाय, तो मियाँ भिश्ती के छक्के छुट जायँ, मियाँ सिपाही मिट्टी की वन्दूक छोड़कर भागें, वकील साहव की नानी मर जाय, चोगे में मुहः छिपाकर जमीन पर लेट जायेँ। मगर यह चिमटा, यह बहादर, यह रूस्तमें-हिन्द लपककर शेर की गर्दन पर सवार हो जायगा श्रीर उसकी श्रांखें निकाला लेगा।

मोहसिन ने एड़ी-चोटी का जोर लगाकर कहा-ग्रच्छा, पानी तो नहीं भर सकता।

हामिद ने चिमटे को सीघा खड़ा करके कहा-भिश्ती को एक डाँट बतायेगा, तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर खिड़कने लगेगा।

मोहसिन परास्तु हो गया; पर महमूद ने कुमक पहुँचाई-अगर बच्चा पकड़ नां जायें तो ग्रदालत में बँधे-बँधे फिरेंगे। तब तो वकील साहब के ही पैरों पड़ेंगे'।

. हामिद इस प्रवल तर्क का जवाव न दे सका। उसने पृछा-हमें प्रकड़ने कौन ग्रायेगा ?

न्रे ने भ्रकड़ कर कहा-यह सिपाही वन्द्रकवाला।

हामिद ने मुँह चिढ़ाकर कहा-यह वेचारे हम नहादूर रुस्तमे-हिन्द को पकडेंगे ? ग्रच्छा लाग्रो, ग्रभी जरा कुश्ती हो जाय । इनकी सूरत देखकर दूर से! भागेंगे। पकड़ेंगे क्या वेचारे!

मोहसिन को एक नयी चोट सूफ गयी--तुम्हारे चिमटे का मुँह रोज आग में जलेगा।

उसने समभा था कि हामिद लाजवाव हो जायगा; लेफिन यह वात न हुई । हामिद ने तुरन्त जवाब दिया-श्राग में बहादुर ही कूदते हैं। जनाब, तुम्हारे यह वकोल, सिपाही और भिश्ती लेडियों की तरह घर में घुरा जायेंसे 1. आग में कृदना वह काम है, जो रुस्तमे-हिन्द ही कर सकता है।

CC-03 Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

महर्भूद ने एक जोर और लगाया—वकील साहव कुरसी-मेज पर बैठेंगे, तुम्हाः चिमटा तो वाबरचीखाने में जमीन पर पड़ा रहेगा।

इस तर्क ने सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने के बात कही है पट्ठे ने । चिमटा बाबरची ख़ाने में पड़े रहने के सिवा और क्या क सकता है।

हामिद को कोई फड़कता हुग्रा जवाव न सूफा तो उसने धाँधली शुरू की— मेरा चिमटा बावरचीखाने में नहीं रहेगा। वकील साहव कुरसी पर बैठेंगे, ते जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा ग्रीर उनका कानून उनके पेट में डाल देगा।

बात कुछ बनी नहीं। खासी गाली-गलौज थी; लेकिन कानून को पेट कें ज डालने वाली बात छा गयी। ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुँह ताकते रह गये, मानों कोई घेलचा कनकौंग्रा किसी गएड़ेवाले कनकौए को काट गया हो। कानूत मुँह से बाहर निकलनेवाली चीज है। उसको पेट के ग्रन्दर डाल दिया जाये, वेतुकी-सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिंमटा रुस्तमे-हिन्द है। ग्रब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, सम्मी

विजेता को हारनेवालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वह हामिद को उ भी मिला। ग्रीरों ने तीन-तीन, चार-चार ग्राने पैसे खर्च किये पर कोई काम को में चीज न ले सके। हामिद ने तीन पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों दो का क्या भरोसा? टूट-फूट जायेंगे। हामिद का चिमटा तो वना रहेगा बरसों।

सन्धि की शर्ते तय होने लगी। मोहसिन ने कहा—जरा अपना चिमटा दो, हु हम भी देखें। तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो।

महमूद और नूरे ने भी अपने-अपने खिलौने पेश किये।

हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई ध्रापित्त न थी। चिमटा बारी-बारी सा से सबके हाथ में गया, और उनके खिलौने बारी-वारी से हामिद के हाथ में भाये। कि कितने खूबसूरत खिलौने हैं!

हामिद ने हारनेवालों के आँसू पोंछे—मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच । यह का लोहे के चिमटा भला इन खिलीनों की क्या बराबरी करेगा; माल्म होता है, की अब बोले, श्रव'बोले।

II.

4

लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से सन्तोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुग्रा टिकट ग्रव पानी से नहीं छूट रहा। मोहसिन—लेकिन इस खिलौने के लिए कोई हमें दुग्रा तो न देगा?

महसूद--- दुग्रा को लिये फिरते हो। ज्ञलटे मार न पड़े। ग्रम्माँ जरूर कहेंगी

कि, मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले ?

हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होंगी, जितनी दादी चिमटे को देखकर होंगी। तीन पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था, और उनं पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिलकुल जरूरत न थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमें-हिन्द है और सभी खिलौनों का बादशाह।

रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके वाप ने केले खाने को दिये। महमूद ने केवल हामिद को साभी बनाया। उसके धन्य मित्र मुँह ताकते रह गये। यह उस चिमटे का प्रसाद था।

ग्यारह बजे सारे गाँव में हलचल मच गयी । मेलेवाले आ गये । मोहसिन की छोटो वहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जो उछली, तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहें और सुरलोक सिवारे । इस पर भाई-वहन में में मार-पीट हुई । दोनों खूब रोये । उनकी अम्माँ यह शोर सुनकर विगड़ी और वों दोनों को ऊपर से दो-दो चाटें और लगाये ।

• मियाँ नूरे के वकील का अन्त उनके प्रतिष्ठानुकूल इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकर्ती कि उसकी मर्यादा का विचार तो करना हो होगा। दोवार में दो खूंटियाँ गाड़ी गर्यों। उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया। पटरे पर कागज का कालीन बिछाया गया। वकील साहव राजा भोज की भाँति सिंहासन पर बिराजे। नूरे ने उन्हें पंखा ऋलना शुरू किया। अदालतों में खस की टिट्ट्याँ और बिजली के पंखे रहते हैं। क्या यहाँ मामूली पंखा भी न हो। कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जायगी कि नहीं। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं, पंखे की हवा से, या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्ग-लोक से मृत्युलोक में आ रही और जनका माटी का चोला माटी में मिल गया। बड़े जोर-शोर से मातम हुआ और वकील साहब

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

की अस्थि घरे पर डाल दी गई।

भ्रव रहा महमूद का सिपाही । उसे चटपट गाँव का पहरा देने का चार्ज कि गया; लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साघारण व्यक्ति तो था नहीं, जो क्र पैरों चले । वह पालकी पर चलेगा । एक टोकरी श्रायी, उसमें कुछ लाल के के फटे-पुराने चिथड़े बिछाये गये, जिसमें सिपाही साहब ग्राराम से लेटें। ने यह टोकरी उठायी भीर भपने द्वार का चक्कर लगाने लगे. । उनके दोनों हो भाई सिपाही की तरफ से ' हं छोने वाले, जागते रही पुकारते हैं। मगर रात वे ग्रेंघेरी होनी ही चाहिए; महमूद को ठोकर लग जाती है। टोकरी उसके हा से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सि गही अपने वन्दूक लिये जमीन पर म जाते हैं और उनकी एक टाँग में विकार भ्रा जाता है। महमूद को भ्राज ज्ञात हुआ कि वह अच्छा डॉक्टर है। उसको ऐसा मरहम मिल गया है, जिससे वह टूरी टाँग को म्रानन-फानन जोड़ सकता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर म दूध म्राता है। टाँग जोड़ दी जाती है; लेकिन सिपाही को ज्योंही खड़ा कि जाता है, टाँग जवाब दे देती है। शल्यक्रिया ध्रसफल हुई, तब उसकी दूसरी टी भी तोड़ दी जाती है। अब कम-से-कम एक जगह आराम से बैठ तो सकता है। एक टाँग से तो न चल सकता था, न वैठ सकता था । ग्रब वह सिपाही संन्यासे हो गया है। अपनी जगह पर बैठा-बैठा पहरा देता है। कभी-कभी देवता श्री वन जाता है। उसके सिर का भालदार साफा खुरच दिया गया है। ग्रव उसक जितना रूपान्तर चाहो, कर सकते हो। कभी-कभी तो उससे वाँट का काम भी लिया जाता है।

अव मियाँ हामिद का हाल सुनिए। ग्रमीना उसकी ग्रावाज सुनते ही दौड़ी श्रौरं उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखका वह चौंकी।

'यह चिमटा कहाँ था ?' 'मैंने मोल लिया है।'

'कै पैसे में ?'

'तीन पैसे दिये।' त

अमीना ने छाती पीट ली । यह कैसा बेसमफ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ

TÇ

P

İ

可能

à

Ţ

स

ग्रा

द्रवे

朝

14

t :

ξI

सी भी का

डी

Ø

खाया न पिया । लाया क्या, चिमटा ! सहरे मेले में तुक्ते श्रीर कोई चीजू न.मिली; जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया ?

हामिद ने अपराधी-भाव से कहा—तुम्हारी उँगलियाँ तवे से जल जाती थीं; इसलिए मैंने इसे लिया।

बुढ़िया का क्रोध तुरन्त स्नेह में बदल गया, धौर स्नेह भी वह नहीं, जो प्रगल्म होता है धौर प्रपनो सारी कसक शब्दों में विखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस धौर स्वाद से भरा हुआ। वच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवक है! दूसरों को खिलौना लेते धौर मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे ? वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादो की याद बनी रही। श्रुमीना का मन गद्गद हो गया।

श्रीर श्रव एक बड़ी विचित्र वात हुई । हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र । वच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था । बुढ़िया श्रमीना वालिका श्रमीना बन गयी । वह रोने लगी । दामन फलाकर हामिद को दुशाएँ देती जाती थी श्रीर श्रांसू की बड़ी-बड़ी बूंदें गिराती जाती थी । हामिद इसका रहस्य क्या समऋता !

### जुलूस

पूर्ण स्वराज्य का जुलूस निकल रहा था। कुछ युवक, फुछ बूढ़े, कुछ वाल मिरिडयाँ और मराडे लिये बन्देमातरम् गाते हुए माल के सामने निकले। दोनों तरफ दर्शकों की दीवारें खड़ी थीं, मानो उन्हें इस जत्थे से के सरोकार नहीं है, मानो यह कोई तमाशा है श्रीर उनका काम केवल खड़े-बं देखना है।

शंभूनाथ ने दूकान की पटरी पर खड़े होकर अपने पड़ोसी दीनदयात कहा—सब-के-सब काल के मुँह में जा रहे हैं। आगे सवारों का दल मार-मा भगा देगा।

दीनदयाल ने कहा—महात्माजी भी सठिया गये हैं। जुलूस निकालने । स्वराज्य मिल जाता, तो श्रव तक कब का मिल गया होता। श्रीर जुलूस में । कौन लोग, देखों— लोंडे, लफंगे, सिर-फिरे। शहर का कोई बड़ा श्रादमी नहीं।

मैकू चट्टियों और स्लीपरों की माला गरदन में लटकाये खड़ा था। इन दोवे सेठों की बातें सुनकर हँसा।

शंभू ने पूछा-क्यों हेंसे मैकू ? प्राज रंग चोखा मालूम होता है।

मैकू — हँसा इस बात पर जो तुमने कहीं कि कोई बड़ा ग्रादमी जुलूस में नहें हैं। बड़े ग्रादमी क्यों जुलूस में ग्राने लगे, उन्हें इस राज में कौन ग्राराम नहीं है! बँगलों ग्रीर महलों में रहते हैं, मोटरों पर घूमते हैं, साहबों के साथ दावतें बारे हैं, कौन तकलीफ है ? मर तो हम लोग रहे हैं, जिन्हें रोटियों का ठिकाना नहीं। इस बखत कोई टेनिस खेलता होगा, कोई चाय पीता होगा, कोई ग्रामोफोन लिंगाना सुनता होगा, कोई पारिक की सैर करता होगा, यहाँ ग्रायें पुलिस के कीई खाने के लिए ? तुमने भली कही!

शंभू — तुम यह बातें क्या समफोगे मैकू, जिस काम में चार बड़े आदमी अगुश्रा होते हैं, उसकी सरकार पर भी घाक बैठ जाती है। लफंगों-लींडों का गीव भला हाकिमों की निगाह में क्या जैंचेगा ?

मैकू ने ऐसी वृष्टि से देखा जो कह रही थीं—इन बातों के समऋने का ठीका CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri जुलूस

e

नेश

ने

खां

1

HK

i

। नि

नही

है!

गरे

i

तये

前

सी

वि

41

कुछ तुम्हीं ने नहीं लिया है और बोला - बड़े ग्रादमी को तो हमीं लोग बनाते- बिगाइते हैं या कोई ग्रीर ? कितने ही लोग जिन्हें कोई पूछता भी न था, हमारे ही बनाये बड़े ग्रादमी बन गये ग्रीर ग्रव मोटरों पर निकलते हैं ग्रीर हमें नीच समभते हैं। यह लोगों की तकरीर को खूबी है कि जिसकी जरा बढ़ती हुई ग्रीर उसने हमसे ग्रांखें फेरीं। हमारा बड़ा ग्रादमी तो बही है, जो लगोटी बाँघे नगे पाँव पूमता है, जो हमारी दशा को सुधारने के लिए ग्रपनी जान हथेली पर लिये फिरता है। ग्रीर हमें किसी बड़े ग्रादमी की परवाह नहीं है। सच पूछो तो इन बड़े ग्रादमियों ने ही हमारी मिट्टी खराब कर रही है। इन्हें सरकार ने कोई ग्रच्छी-सी जगह दे दी, वस उसका दम भरने लगे।

दीनदयाल—नया दारोगा बड़ा जल्लाद है। चौरस्ते पर पहुँचते ही हंटर लेकर पिल पड़ेगा। फिर देखना, सब कैसे दुम दवाकर भागते हैं । मजा आएगा।

जुलूस स्वाघीनता के नशे में चूर चौरस्ते पर पहुँचा तो देखा, आगे सवार और सिपाहियों का एक दस्ता-रास्ता रोके खड़ा है।

सहसा दरोगा वीरवल सिंह घोड़ा बड़ाकर जुलूस के सामने था गये थीर बोले—तुम लोगों को ग्रागे जाने का हक्म नहीं है।

जुलूस के बूढ़े नेता, इब्राहिम ग्राली ने ग्रागे बढ़कर कहा—मैं ग्रापको इत-मीनान दिलाता हूँ, किसी किस्म का दंगा-फसाद न होगा । हम दूकानें लूटने या मोटरें तोड़ने नहीं निकले हैं । हमारा मकसद इससे कहीं ऊँचा है ।

बीरवल—मुक्ते यह हुक्म है कि जुलूस यहाँ से म्रागे न जाने पाये। इब्राहिम—माप म्रपने म्रफसरों से जरा पृक्ष न लें।

इन्नाहम—आप अपन अफतरा त जरा पूछ न ल । बीरबल—मैं इसको कोई जरूरत नहीं समकता ।

इब्राहिम—तो हम लोग यहीं बैठते हैं। जब भ्राप लोग चले जायेंगे तो हम निकल जायेंगे।

बीरवल—यहाँ खड़े होने का भी हुक्म नहीं है। तुमको वापस जाना पड़ेगा। इब्राहिम ने गम्भीर भाव से कहा—वापस तो हुम न जायेंगे। आपको या किसी को भी हमें रोकने का कोई हक नहीं है। आप अपने सुवारों, संगीनों और

बन्दूकों के जोर से हमें रोकना चाहते हैं, रोक लीजिए; मगर भ्राप हमें लौटा नहीं CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri सकते। न जाने वह दिन कव ग्रायेगा, जब हम,हमारे भाई-वन्द ऐसे हुक्मों। तामील करने से साफ इन्कार कर देंगे, जिनकी मंशा महज कौम को गुलामी। जंजीर में जकड़े रखना है।

बीरबल ग्रेजुएट था। उसका वापं सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस था। उसकी नसन् में रोब भरा हुआ था। अकसरों को दृष्टि में उसका वड़ा सम्मान था। खासा गीर चिट्रा, नीली आँखों और भूरे वालों वाला तेजस्वी पुरुष था। शायद जिस वा वह कोट पहनकर ऊपर से हैट लगा लेता तो वह भूल जाता था कि मैं भी यहीं इ रहनेवाला है। शायर वह अपने को राज्य करनेवाली जाति का अंग समझे लगता था; मगर इब्राहिम के शब्द में जो तिरस्कार भरा हुआ था, उसने जा देर के लिए उसे लज्जित कर दिया। पर मुझामला नाजुक था । जुलूस को राखा दे देता है, तो जवाब तलव हो जायगा; वहीं खड़ा रहने देता है, तो यह सबन जानें कव तक खड़े रहें, इस संकट में पड़ा हुआ था कि उसने डी० एस० पी० के घोड़े पर आते देखा। अब सोच-विचार का समय न था। यह मौका था कार गुजारी दिखाने का। उसने कमर से बेटन निकाल लिया और घोड़ों को एड़लगाक जुलूस पर चढ़ाने लगा। उसे देखते हो और सवारों ने भी घोड़ों को जुलूस पांच चढ़ाना शुरू कर दिया। इब्राहिम दारोगा के घोड़े के सामने खड़ा था। उसरे सिर पर एक बेटन ऐसे जोर से पड़ा कि उसकी ग्राँखें तिलमिला गई, खड़ा न रह सका। सिर पकड़कर वैठ गया । उसी वक्त दारोगाजी के घोड़े ने दोने भाव उठाये और जमीन पर बैठा हुम्रा इत्राहिम उसके टापों के नीचे म्रा गया। हु जुलूस अभी तक शान, खड़ा था। इन्नाहिम को गिरते देखकर कई आदमी से · उठाने के लिए लपके, मगर कोई ब्रागे न बढ़ सका । उघर सवारों के दग्डे बड़ी निर्दयता से पड़ रहे थे। लोग हाथों पर डएडों को रोकते थे श्रीर अविचिति थ रूप से खड़े थे। हिंसा के भावों में प्रवाहित न हो जाना उसके लिए प्रतिच्या कठिन होता जाता था। जब ऋषात और अपमान ही सहना है, तो फिर हम भी इस दीवार को पार करने की क्यों न चेष्टा करें ? लोगों को ख्याल आया, शहर चे के लाखों मादिमयों को निगाहें हमारी तरफ लगी हुई हैं। यहाँ से यह डएडारी लेकर हम लौट जायें तो फिर किस मुँह से आजादी का नाम लेंगे; मगर प्रास् रचा के लिए भागने का किसी को घ्यान भी न आता था। यह पेट के भनती, ग CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Te!

िकिराये के टट्टुग्रों का दल न था। यह स्वाधीनता के सच्चे स्वयंद्रेवकों का, अाजादी के दीवानों का संगठित दल था-अपनी जिम्मेदारियों को खूव समझता था। कितनों ही के सिरों से खून जारी था, कितनों ही के हाथ जल्मी हो गये थें। एक हल्ले में यह लोग सवारों की सफों की चीर सकते थे, मगर पैरों में वेडियाँ पड़ी हुई थों-सिद्धान्त की, घर्म की, भ्रादर्श की। 11

दस-वारह मिनट तक यों ही डएडों की बौद्धार होती रही और लोग शान्त इ खड़े रहे।

इस मार-धाड़ की खबर एक चए में वाजार में जा पहुँची। इवाहिम घोड़े से कुचल गये, कई म्रादमी जल्मी हो गये, कई के हाथ टूट गये मगर न वे लोग पीछे ल फिरते हैं और न पुलिस उन्हें ग्रागे जाने देती है।

मैकू ने उत्तेजित होकर कहा-प्रव तो भाई यहाँ नहीं रहा जाता । मैं भी के चलता हैं।

दीनदयाल ने कहा-हम भी चलते हैं भाई देखी जायगी !

शंभू एक मिनट तक मौन खड़ा रहा। एकाएक उसने भी दूकान बढ़ायी ग्रीर **5**1 q बोला-एक दिन तो मरना ही है, जो कुछ होना है, हो। म्राखिर वे लोग सभी के सं लिए तो जान दे रहे हैं। देखते-देखते अधिकांश दूकानें बन्द हो गयीं। वह लोग, जो दस मिनट पहले तमाशा देख रहे थे, इघर-उघर से दौड़ पड़े भीर हजारों माद ने मियों का एक विराट् दल घटनास्थल की भ्रोर चला । यह उन्मत्त, हिंसामद से भरे ।। हुए मनुष्यों का समूह था, जिसे सिद्धान्त और ब्रादर्श की परवाह न थी । जो मरने लं के लिए ही नहीं मारने के लिए भी तैयार थे। कितनों ही के ही थों में लाठियाँ थीं, ही कितने ही जेवों में पत्थर भरे हुए थे। न कोई किसी से कुछ बोलता था, न पूछता त्त्रथा। बस सव-के-सब मन में एक दृढ़ संकल्प किये लपके चले जा रहे थे, मानों कोई विघटा उमड़ी चली ग्राती हो।

इम दल को दूर से देखते ही सवारों में कुछ हलचल पड़ी। वीरवल सिंह के भी ह चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। डी॰ एस॰ पी ने भ्रपनी मोटर आगे बढ़ायी। हा शान्ति ग्रीर ग्रहिंसा के व्रतधारियों पर डएडे वरसाना, ग्रीर बात थी, एक कुंजन्मत्त दल से मुकाबला करना दूसरो बात । सवार और सिपस्दी पीछे खिसक तं,गये।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

इब्राहिम की पीठ पर घोड़े ने टाप रख दी । अचेत जमीन पर पड़े थे। आदिमयों का शोर-गुल सुनकर आप-ही-आप उनकी आँखें खुल गयीं। एक कृ को इशारे से बुलाकर कहा — क्यों कैलाश, क्या कुछ लोग शहर से आ रहे हैं।

कैलाश ने उस बढ़ती हुई घटों की ग्रोर देखकर कहा—जी हाँ, हुन ग्रादमी हैं!

इन्नाहिम— तो अब कैरियत नहीं है। भएडा लौटा दो। हमें फौरन हैं चलना चाहिए; नहीं तूफान मच जायगा। हमें अपने भाइयों से लड़ाई नहीं का है। फौरन लौट चलो।

यह कहते हुए उन्होंने उठने की चेष्टा की, मगर उठ न सके।

इशारे की देर थी। संगठित सेना की भौति लोग हुक्म पाते ही पीछे । गये । भंडियों के बाँसों, साफों और रूमालों से चटपट एक स्ट्रेचर तैयार हो गव ह इब्राहिम को लोगों ने उस पर लिटा दिया और पीछे फिरे; मगर क्या वह पण हो गये थे ? अगर कुछ लोगों को उन्हें परास्त मानने में ही सन्तोष हो, तो ने लेकिन वास्तव में उन्होंने एक युगान्तरकारी विजय प्राप्त की थी। वे जानते हमारा संघर्ष अपने ही भाइयों से है, जिनके हित परिस्थितियों के कारण हा व हितों से मिन्न हैं । उनसे वैर नहीं करना है । फिर, वह यह भी नहीं चाहते थे के अहर में लूट और दंगा का बाजार गर्म हो जाय और हमारे धर्म-युद्ध का अन्त क हुई दूकानें और टूटे हुए सिर हों । उनकी विजय का सबसे उज्जवल चिन्ह महं कि उन्होंने जनता की सहानुभूति प्राप्त कर ली थी। वही लोग, जो पहले उन समनेवृत्ति थे, उनका क्यें और साहस देखकर उनकी सहायता के लिए निकल पढ़े सा मनोवृत्ति का यह परिवर्तन ही हमारी असली विजय है । हमें किसी से लड़ाई की जरूरत नहीं, हमारा उद्देश केवल जनता की सहानुभूति प्राप्त करना है, उन्हेश मनोवृत्तियों को बदल देना है । जिस दिन हम इस लच्य पर पहुँच जायेंगे उसी है। स्वराज्य-सूर्य उदय होगा ।

तीन दिन गुजर गये थे। बीरबल सिंह ग्रपने कमरे में बैठे चाय पी रहे थे। उसकी पत्नी मिट्टन बाई शिश् को गोद में लिये सामने खड़ी थीं।

वीरदंत प्रिंह ने कहा—मैं क्या करता उस वक्त । पीछे डी॰ एस॰ पी॰ से था । अगर उन्हें रास्ता दे देता, तो अपनी जान मुसीबत में फँसती । CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri युव

च

मिट्टन बाई ने सिर हिलाकर कहा—ैतुम कम-से-कम इतना तो कर ही सकते 🎅 थे कि उन पर डएडे न चलाने देते । तुम्हारा काम ब्रादिमयों पर डएडे चलाना है ? तुम ज्यादा-से-ज्यादा उन्हें रोक सकते थे। कल को तुम्हें अपराधियों को वेंत लगाने का काम दिया जाय, तो शायद तुम्हें बड़ा म्रानन्द म्रायेगा, क्यों ?

वीरवल सिंह ने खिसियाकर कहा—तुम तो बात नहीं समऋती हो।

मिट्टन बाई — मैं खूव समऋती हूँ। डी० एस० पी० पीछे खड़ा था। तुमने में सोचा होगा, ऐसी कारगुजारी दिखाने का भ्रवसर शायद फिर कभी मिले या न मिले । क्या हुम समभते हो, उस दल में कोई भला भ्रादमी न था ? उसमें कितने ब्रादमी ऐसे थे, जो तुम्हारे जैसे को नौकर रख सकते हैं। विद्या में तो शायद मि अधिकांश तुमसे बढ़े हुए होंगे, मगर तुम छन पर डएडे चला रहे थे, और उन्हें वि घोड़े से कुचल रहे थे, वाह री जवाँमर्दी।

वीरवल ने वेहयाई की हेंसी के साथ कहा—डी॰ एस॰ पी॰ ने मेरा नाम वो नोट कर लिया है। सच!

तें दरोगा जी ने समका था, यह सूचना देकर वह मिट्ठनबाई को खुश कर हादगे। सज्जनता और भलमनसी ग्रादि ऊपर की बातें हैं, दिल से नहीं जवान से बे कही जाती हैं। स्वार्थ दिल की यहराइयों में बैठा होता है। वही गम्भीर विचार का विषय है।

मगर मिट्टन बाई के मुख पर हर्ष की कोई रेखा न नजर ब्राई, ऊपर की बार्तें पह त्रशायद गहराइयों तक पहुँच गयी थीं। बोली—जरूर कर लिया होगा ग्रौर हेशायद तुम्हें जल्द तरक्की भी मिल जाय; मगर बेगुनाहों के खून से हाथ रंगकर इतरक्की पायी, तो क्या पायी ! यह तुम्हारी कारगुजारी का इनाम नहीं, तुम्हारे उद्देशद्रोह की कीमत है। तुम्हारी कारगुजारी का इनाम तो तब मिलेगा, जब ति हुम किसी खूनी को खोज निकालोगे, किसी डूबते हुए श्रादमी को बचा नोगे।

वा एकाएक एक सिपाही ने बरामदे में खड़े होकर कहा—हुजूर, यह लिफाफा नाया हूँ। बीरवल सिंह ने बाहर निकलकर लिफाफा ले अलिया भ्रौर भीतर की वरकारी चिट्टी निकालकर पढ़ने लगे। पढ़कर उसे मेज पर रख दिया।

मिट्टन ने पूछा— क्या तरक्की का परवाना हिए। श्रिता Digitized by eGangotri

बीरवल सिंह ने भेंपकर कहा — तुम तो बनाती हो ! ग्राज फिर कोई जु प् निकलनेवाला है। मुक्ते उनके साथ रहने का हुक्म हुग्रा है।

मिट्ठन—फिर तो तुम्हारी चाँदी है, तैयार हो जाओ। आज फिर वेशे विश्वार मिलेंगे। खूव बढ़कर हाथ दिखाना ! डी० एस० पी० भी जरूर जाओं विश्वव की तुम इन्सपेक्टर हो जाग्रोगे। सच !

वीरवर्लासह ने माथा सिकोड़कर कहा—कभी-कभी तुम वे-सिर-पैर की वे अकरने लगती हो। मान लो, मैं जाकर चुपचाप खड़ा रहूँ, तो क्या नतीजा होना मैं नालायक समक्षा जाऊँगा भ्रौर मेरी जगह कोई दूसरा भ्रादमी भेज दिया जाया कहीं शुबहा हो गया कि मुक्ते स्वराज्यवादियों से सहानुभूति है तो कहीं का उत्हूँगा। भ्रगर वर्खास्त न हुम्रा तो लैन की हाजिरी तो हो ही जायगी। मार भी जिस दुनिया में रहता है, उसी का चलन देखकर काम करता है। मैं बुद्धिमाए सही; पर इतना जानता हूँ कि ये लोग देश भीर जाति का उद्धार करने के मार ही कोशिश कर रहे हैं। यह भी जानता हूँ कि सरकार इस ख्याल को कुर्ह हालना चाहती है। ऐसा गधा नहीं हूँ कि गुलामी की जिन्दगी पर गर्व का लेकिन परिस्थित से मजबूर हूँ।

बाजे की आवाज कानों में आयो। वीरवलसिंह ने बाहर आकर पूछा। मा हुआ, स्वराज्यवालों का जुलूस आ रहा है। चटपट वर्दी पहनी, साफा बीधा में जेब में पिस्तील रखकर बाहर आये। एक चर्ण में घोड़ा तैयार हो गया। की बल पहले ही से तैयार बैठे थे। सब लोग डबल मार्च करते हुए जुलूस त्तरफ बले।

खड़ा किया जाय । उनके मरने का समाचार फैलते ही सारे शहर पर मातम का पर्वा-सा पड़ गया । जो सुनता था एक वार इस तरह चौंक पड़ता था, जैसे उसे गोली लग गयी हो और तुरन्त उनके दर्शनों के लिए भागता था । सारे वाजार वन्द हो गये, इक्कों और ताँगों का कहीं पता न था, जैसे शहर लुट गया हो । देखते-देखते सारा शहर उमड़ पड़ा । जिस वक्त जनाजा उठा, लाख-सवा-लाख आदमी साथ थे । कोई भ्रांख ऐसी न थी, जो भ्रांसुभ्रों से लाल न हो ।

बादमी साथ थे। कोई ब्रांख ऐसी न थी, जो ब्रांसुब्रों से लाल न हो।
वीरवल सिंह अपने कांस्टेवलों ब्रौर सवारों को पाँच-पाँच गज के फासले पर
जुलूस के साथ चलने का हुक्म देकर पीछे चले गये। पिछली सफों में कोई पचास
गज तक महिलाएँ थीं। दरोगा ने ठनकी तरफ ताका। पहली ही कतार में मिट्टन
वाई नजर आयी। बीरबल को विश्वास न आया। फिर घ्यान से देखा, वही
थीं। मिट्टन ने उनकी तरफ एक बार देखा ब्रौर आँखें फेर लीं, पर उनकी एक
वितवन में कुछ ऐसा घिक्कार, कुछ ऐसी लज्जा, कुछ ऐसी व्यथा, कुछ ऐसी वृद्धाः
मरी हुई थी कि बीरबल सिंह की देह में सिर से पाँव तक सनसनी-सी दौड़ गयी।

सहसा एक युवती ने दारोगाजी की तरफ देखकर कहा कोतवाल साहब, कहीं हम लोगों पर डंडे न चला दीजिएगा ! ग्रापको देखकर भय हो रहा

दूसरी बोली—ग्राप ही के कोई भाई तो थे, जिन्होंने उस दिन माल के विस्ती है क्या करें है।

तीसरी ने कहा-आपके कोई भाई न थे, आप खुद थे । 0

वीसियों के मुँहों से भावाजें निकलीं—अच्छा यह वही महाशय हैं ! महाशय, पापको नमस्कार है ! यह भाप ही की कृपा का फल है कि भाज हम भी भापके कि के दर्शनों के लिए भा खड़ी हुई हैं।

वीरवल ने मिट्ठन बाई की ओर ग्रांखों का भाला चलाया पर मुँह से कुछ

एक तीसरी महिला ने फिर कहा—हम एक अलसा करके आपको जयमाल विनायेंगे और आपका यशोगान करेंगे।

चौथी ने कहा—माप बिलकुल प्रंग्रेज मालूम होते हैं, जभी इतने गोरे हैं।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ग्री

एक बुढ़िया ने भ्रांखें बढ़ाकर कहा — मेरी कोख में ऐसा बालक जन्मा होता यु तो उसकी गरदन मरोड़ देती।

एक युवती ने उसका तिरस्कार करके कहा—ग्राप भी खूव कहती हैं मात्न जी, कुत्ते तक तो नमक का हक अदा करते हैं, यह तो आदमी हैं। सुर

बुढ़िया ने ऋल्लाकर कहा-भेट के गुलाम, हाय पेट ! हाय पेट !

इस पर कई स्त्रियों ने बुढ़िया को आड़े हाथों लिया और वह बेचारी लिक्हो होकर बोली—अरे, मैं कुछ कहती थोड़े ही हूँ, मगर ऐसा आदमी भी क्या, व स्वार्थ के पीछे भ्रन्या हो जाय। ग्री

बीरबल सिंह अव और न सुन सके ! घोड़ा बढ़ाकर जुलूस से कई गज पीहें मस्त चले गये। मर्द लिज्जित करता है, तो हमें क्रोघ ग्राता है; स्त्रियाँ लिज्जित करताया हैं, तो ग्लानि उत्पन्न होती है। बीरर्बल सिंह की इस वक्त इतनी हिम्मत न भीवप कि फिर उन महिलाओं के सामने जाते । अपने अफसरों पर क्रोध आया । मुखें को बार-बार क्यों इन कामों पर तैनात किया जाता है ? और लोग भी तो हैं न्हें उन्हें क्यों नहीं लाया जाता ? क्या मैं सबसे गया बीता हूँ ? क्या मैं ही सब्बें भाव-शून्य हुँ ? स्त

मिट्ठो इस वक्त मुक्ते दिल में कितना कायर और नीच समक्त रही होगी! नि शायद इस वक्त मुछे कोई मार डाले, तो वह जत्रान भी न खोलेगी। शायद म में प्रसन्न होगी कि ग्रच्छा हुग्रा। ग्रभी-कोई जाकर साहव से कह दे कि वीरवल सि की स्त्री जुलूस में निकली थी, तो कहीं का न रहूँ। मिट्ठो जानती है, समभति है, फिर भी निकर, खड़ी हुई। मुक्ससे पूछा तक नहीं। कोई फिक्र नहीं है 📢 जमी ये बातें सुभाती हैं। वहाँ सभी बेफिक़ हैं; कालेजों और स्कूलों के लड़के मजदूर, पेशेवर, उन्हें क्या चिन्ता ! मरन तो हम लोगों की है, जिनके बाक अच्चे हैं और मान-मर्यादा का घ्यान है। सब-की-सब मेरी तरफ कैसा घूर रहें थीं, मानों खा जायँगी।

वं जुलूस शहर की मुख्य सड़कों से गुजरता हुआ चला जा रहा था। दोने हुते है स्रोर छतों पर, छजों पर, जँगलों पर, वृचों पर, दर्शकों की दीवारें-सी खड़ी थी। उन्हे बीरबल सिंह को आर्ज उनके चेहरों पर एक नयी स्फूर्ति, एक नया उत्साह, ए रते नया गर्व ऋलर्कता हुमा मालूम होता था । स्फूर्ति थी वृद्धों के चेहरों पर, उत्सा

हिंदा युवकों ग्रौर गर्व रमिंखयों के । यह स्वराज्य के पथ पर चलने का उल्लास था। म्रव उनकी यात्रा का लक्य मजात न या, पय-भ्रष्टों की भाँति इघर-उघर भटकना मात्र न था, दलितों की मौति सिर भुकाकर रोना न था। स्वाधीनता का सुनहला शिखर मुदूर भ्राकाश में चमक रहा था। ऐसा जान पड़ता था, लोगों को वीच के नालों और जंगलों की परवा नहीं है, सब उस सुनहले लच्य पर पहुँचने के लिए उत्सुक तिज्ञहो रहे हैं।

या, इं ग्यारह बजते-वजते जुलूस नदी के किनारे जा पहुँचा, जनाजा उतारा गया भीर लोग शव को गंगा-स्नान कराने के लिए चले। उसके शीतल, शान्त, पीले ह पीक्षेमस्तक पर लाठो की चोट साफ नजर आर रही थी। रक्त जमकर काला हो गया कर्ताया । सिर के बड़े-वड़े वाल खून जम जाने से किसी चित्रकार की तूलिका की भाँति न भ्र<sup>चिपक</sup> गये थे। कई हजार म्रादमी इस शहीद<sup>®</sup>के म्रन्तिम दर्शनों के लिए मएडल मुम्मीधकर खड़े हो गये। बीरबल सिंह पीछे घोड़े पर सवार खड़े थे। लाठी की चोट तो हुँ नहें भी नजर ग्रायी। जनकी ग्रात्मा ने जोर से घिक्कारा। वह शव की ग्रोर न सक्षीक सके। मुँह फेर लिया। जिस मनुष्य के दर्शनों के लिए, जिसके चरखों की रज स्तक पर लगाने के लिए लाखों भ्रादमी विकल हो रहे हैं, उसका मैंने इतना भ्रप-ान किया ! उनकी ग्रात्मा इस समय स्वीकार कर रही थी कि उस निर्दय प्रहार कत्तंव्य के माव का लेश भी न था—केवल स्वार्थ था, कारगुजारी दिखाने की सिवस और अफसरों को खुश करने की लिप्सा । हजारों आँखें क्रोघ से मरी हुई नकी ग्रोर देख रही थीं; पर वह सामने ताकने का साहस न कर सकते थे।

एक कांस्टेबल ने माकर प्रशंसा की - हुजूर का हाथ गहरा दिड़ा था । मभी है र हुई है। सब की ग्रांखें खुल गयों।

बीरवल सिंह ने उपेचा की —मैं इसे ग्रपनी जवाँमदीं नहीं, श्रपना कमीनापन वाल रहं मकता हूँ।

कांस्टैबल ने फिर खुशामद को --वड़ा सरकश भ्रादमी या हुजूर !

बीरबल ने फिर तीव्र भाव से कहा--चुप रहो ! जानते हो, सरकश किसे होते हैं ? सरकश वे कहलाते हैं, जो डाके मारते हैं, चोरी करते हैं, खून करते वी उन्हें सरकश नहीं कहते, जो देश की भलाई के लिए अपनी जीन स्थेली एउ लिये एक रते हों । हमारी बदनसीबी है कि जिनकी मदद करनी चाहिए उनका विरोध

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by Gangotri

कर रहे हैं। यह घमएड करने और खुश होने की बात नहीं है, शर्म करने को रोने की बात है।

स्तान समाप्त हुगा। जुलूस यहाँ से फिर रवाना हुगा।

शव को जब खाक के नीचे सुलाकर लोग लौटने लगे तो दो वज रहे थे। कि न वाई स्त्रियों के साथ-साथ कुछ दूर तक तो आयी; पर क्वीन्स पार्क में आकर िय क्वायी। घर जाने की इच्छा न हुई। वह जीर्फ, आहत, रक्तर्ञिजत शव, क्वा उसके अन्तस्तल में वैठा उसे धिक्कार रहा था। पित से उसका मन इतना विक हो गया था कि अब उसे धिक्कारने को भी उसकी इच्छा न थी। ऐसे स्वार्थी क्य पर भय के सिवा और किसी चीज क सर हो सकता है, इसका उसे विश्वास न था।

वह बड़ी देर तक पार्क में घास पर बैठी सोचती रही; पर अपने कर्त्रवा कुछ निश्चय न कर सकी। मैं नैहर जा सकती थी; किन्तु वहाँ से महीने-दो गई में फिर इसी घर में आना पड़ेगा। नहीं, मैं किसी की आश्रित न बनूँगी।। के में अपने गुजर-वसर को नहीं कमा सकती! उसने स्वयं भाँति-भाँति की कठिनाह की कल्पना की, पर आज उसकी आत्मा में न जाने इतना वल कहाँ से आए था। इन कल्पनाओं का ध्यान में लाना ही उसे अपनी कमजोरी मालूम हुई।

सहसा उसे इन्नाहिम अली की वृद्धा विधवा का ख्याल आया। उसने सुना उनके लड़के-वाले नहीं हैं। वेचारों अकेली बैठी रो रही होगी। कोई तसल्ली है वाला भी पास न होगा। वह उनके मकान की ओर चली। पता उसने पहले अपने साथ की आरतों से पूछ लिया था। वह दिल में सोचती जाती थी—मैं कैसे मिलूंगी, उनसे क्या कहूँगी, उन्हें किन शब्दों में समक्ताऊँगी? इन्हीं विचार हूवती हुई वह इन्नाहिम अली के घर पहुँच गयी। मकान एक गली में था, ह सुथरा लेकिन द्वार पर हसरत वरस रही थी। उसने घड़कते हुए हृदय से कि कदम रखा। सामने बरामदे में एक खाट पर वह वृद्धा वैठी थी, जिसके पि आज स्वाधीनता की वेदी पर अपना बलिदान किया था। उसके सामने सादे पहने एक युवक खड़ा, आँखों में आँसू अरे, वृद्धा से कुछ वातें कर रहा था। वि उस युवक छड़े, आँखों में आँसू अरे, वृद्धा से कुछ वातें कर रहा था। वि उस युवक छड़े देखकर चौंक पड़ी—वह बीरबल सिंह थे।

उसरे क्रोधमय ग्राश्चर्य से पूछा— तुम यहाँ कैसे भाये ? CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri विस र्थी मन्

र्तव्य । तो मही । । ब ठेनाइ धा प

हुना । ली हे हुने मैं ल चारं

पति वि ह

ने भे वीरवल सिंह ने कहा—उसी तरह, जैसे तुम ग्रायीं। ग्रपने ग्रपराध चुमा कराने ग्राया हूँ।

मिट्ठन के गोरे मुखड़े पर ग्राज गर्व, उल्लास ग्रीर प्रेम की जो उज्ज्वल विभूति

पिट्ट नजर ग्राई, वह ग्रकथनीय थी। ऐसा जान पड़ा मानों उसके जन्म-जन्मान्तर के रिद्ध क्लेश मिट गए हैं; वह चिंता ग्रीर माया के बन्धनों से मुक्त हो गई है।

## दो बैलों की कथा

था

में ग्रं

फु

हि

ही

दूर

जा

Ų

जा

गो

दो

पूह

को

का

नवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समभा जाता है। हम जब किसी ग्रादमी। के पहले दरजे का वेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं । गधा सक दो वेयक्फ है, या उसके सीघेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गायें सींग मारती हैं, व्याई हुई गाय श्चनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी वहुत गरीब जानवर लेकिन कभी-कभी उसे भी कोघ ग्रा ही जाता है; लेकिन गधे को कभी क्रोध करते सुना, न देखा । जितना चाहो उस गरीव को मारो, चाहे जैसी खराव सड़ी हुई ग सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी ग्रसंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैश में चाहे एकाघ बार कुलेल कर लेता हो; पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देख उसके चेहरे पर एक स्थायी विपाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख-दु:ख, हा लाभ किसी दशा में भी उसे वदलते नहीं देखा। ऋषियों-मुनियों के जितने गुण वह सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँच गये हैं, पर ब्रादमी उसे बेवकूफ कहता सद्गुर्खों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित् सीधापन संसार के नि उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की भ्रफीका में क्यों दुर्दशा हो रही क्यों ग्रमेरिका में जुन्हें घुसने नहीं दिया जाता ? बेचारे शराब नहीं पीते, चार कुसमय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई-अग नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं। फिर भी बदमाश हैं। कहा ज है, जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी इंट का जवाब पत्थर से हैं सीख जाते, तो शायद सभय कहलाने लगते । जापान की मिसाल सामने हैं एक विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गएय बना दिया।

लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कुछ ही कम गधा चौर वह है 'बैल'। जिस मर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिल जुलते अर्थ में र्र्डिया के ताऊ का प्रयोग भी करते हैं। कुछ लोग वैल को शा क्फों में ार्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा विही e वैस् कभी के CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized ही e विस्तृता कभी क नवर

वैश

ों **दे**ख

r, हा

गुण

ता

ही ह

ार ।

- 11

ा जा

से वे

एक

घा

मिल

शा

मारता भी है। कभो-कभी अड़ियल बैल भी देखने में आ जाता है। और भी कई रीतियों से वह अपना असंतोष प्रगट कर देता है, अतएव उसका स्थान गर्घ से नीचा है।

भूरी काछी के दोनों वैलों के नाम थे हीरा ग्रौर मोती । दोनों पछाई जाति दर्मा के थे। देखने में सुन्दर, काम में चौकस, डील ऊँचे। बहुत दिनों साथ रहते-रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों ग्रामने-सामने या ग्रास-पास बैठे हुए एक दूसरे दी से मूक भाषा में विचार-विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समक जाता था, हम नहीं कह सकते । अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी, जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करनेवाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक-दूसरे को चाटकर और सूँघकर अपना प्रेम प्रगट करते। कभी-कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते रते व थे, विग्रह के भाव से नहीं केवल विनोद के भाव से, ग्रात्मीयता के भाव से; जैसे ई ग दोस्तों में घनिष्टता होते ही घील-घप्पा होने लगता है। इसके विना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की-सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त यह दोनों बैल हल या गाड़ी में जोड़ दिये जाते और गरदनें हिला-हिलाकर चलते, तो हरएक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा-से-ज्यादा बोक्त मेरी ही गरदन पर रहे। दिन-भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते, तो एक-दूसरे को चाट-चूटकर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाँद में खली-भूसा पड़ जाने के वाद दोनों साथ उठते, साथ नाँद में मुँह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुँह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था।

संयोग की बात, भूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम, वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समक्षे मालिक ने हमें बेच दिया। ग्रपना यों बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा, कौन जाने; पर भूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दाँतों पसीना या गया । पीछे से हाँकता तो दोनों दाएँ-बाएँ भागते, पगहिया पकड़कर ग्रागे से खींचता, तो दोनों पीछे को जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुँकारते । ग्रगर ईश्वर ने उन्हें वाखी दी होती, तो कूरी से पूछते—तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो ? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न े खता ा तो और काम लेते । हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था । हमने कुभी दाने-चारे CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ने र

गे न

गिंखें

इंसम

को शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया, वह सिर भुकाकर खा 🗟 फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया।

सन्घ्या समय दोनों वैल ग्रपने नये स्थान पर पहुँचे । दिन-भर के भूदेतो लेकिन जब नाँद में लगाये गये, तो एक ने भी उसमें मुँह न डाला। दिल भारी रहा था। जिसे उन्होंने ग्रपना घर समभ रखा था, वह ग्राज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गाँव, नये म्रादमी सब उन्हें वेगाने-से थे।

दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक-दूसरे को कनिखयों से देखा मार लेट गये। जब गाँव में सोता पड़ गया, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा श्रीर घर की तरफ चले ! पगहे बहुत मजबूत थे । श्रनुमान न हो सकता व कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गयी वे एक-एक फटके में रस्सियाँ टूट गयीं।

भूरी प्रातःकाल सोकर उठा, तो देखा कि दोनों वैल चरनी पर खड़े हैं। वे की गरदनों में ग्राघा-ग्राघा गराँव लटक रहा है। घुटने तक पाँव कीचड़ से हैं, और दोनों की ग्राँखों में विद्रोहमय स्नेह भलक रहा है।

भूरी बैलों को देखकर स्नेह से गद्गद् हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लि प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था।

घर और गाँव के लड़के जमा हो गये और तालियाँ बजाकर उनका स्वा करने लगे । गाँव के इतिहास में यह घटना स्रभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण बाल-सभा ने निश्चय किया, दोनों पशुवीरों को अभिनन्दन-पत्र देना चाहिए। अपने घर से रोटि-गाँ लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी।

एक वालक ने कहा-ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया-इतनी दूर से दोनों अकेले चले आये। तीसरा-वैल नहीं हैं वे, उस जनमं के ग्रादमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। भूरी की स्त्री ने वैलों को द्वार पर देखा, तो जल उठी । बोली-कैसे विश्वहर

हराम बैल हैं कि एक दिन भी वहाँ काम न किया। भाग खड़े हुए।

भूरी-अपने देनेलों पर यह आचीप न सुन सका—नमकहराम क्यों हैं ? दाना न दिया होगा, तो क्या करते ?

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

हानि दो बैलों की कथा ति वि

स्त्री ने रोव के साथ कहा-वस, तुम्हों तो वैलों को खिलाना जानते हो, और भृदेतो सभी पानी पिला-पिलाकर रखते हैं।

भूरी ने चिढ़ाया-चारा मिलता तो क्यों भागते ? भारी

स्त्री चिढ़ी-भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं को तरह वैलों को गया इ पहलाते नहीं। खिलाते हैं तो रगड़कर जोतते भी हैं। यह दोनों ठहरे काम-चोर, देखा माग निकले । अव देखूँ कहाँ से खली और चोकर मिलता है ? सुखे भूसे के सिवा ड़ा कुछ न दूँगी, खायें चाहे मरें।

वही हुआ। मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गयी कि वैलों को खाली सूखा भूसा विवेदया जाय !

बैलों ने नाँद में मुँह डाला तो फीका-फीका। न कीई चिकनाहट न कोई रस ! या खायें। ग्राशा भरी श्रांखों से द्वार की ग्रोर ताकने लगे। भूरी ने मजदूर से से हा-थोड़ी-सी खली क्यों नहीं डाल देता वे ?

'मालिकन मुक्ते मार डालेंगी।'

'चुराकर डाल ग्रा।'

ा लि

'न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की-सी कहोगे।'

दूसरे दिन भूरी का साला फिर भ्राया भीर वैलों को ले चला। उसने दोनों में गाड़ी में जोता।

र्णं १ दो-चार वार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा; पर हीरा ने र । । भाल लिया । वह ज्यादा सहनशील था ।

सन्घ्या समय घर पहुँचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बाँघा, ग्रीर कल ही शरारत का मजा चखाया । फिर वही सुखा भूसा डाल दिया । ग्रपने दोनों बैलों ो खली, चूनी, सव-कुछ दी।

दोनों वैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। भूरी इन्हें फूल की छड़ी से ी न छूता था। उसको टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी। विकाहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा-भूसा। नाँद की तरफ गाँखें तक न उठायीं।

दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता; पर इन दोनों ने जैसे पीव उठाने की त्सम व्हाः की लीत्रात्महानामा अवस्ति व्यक्त वाचाः व्यवस्ति विष्याति में उतिया १ एक

ल

गर

मा

खे

बार जब उस निर्दयी ने हीरा के नाक में खूब डंडे जमाये तो मोती का गुस्सा के बाहर हो गया । हल लेकर भागा । हल, रस्सी, जुग्रा, जोत, सब टूट-राव बरावर हो गया । गले में वड़ी-बड़ी रिस्सियाँ न होतीं, तो दोनों पकड़ाई में न ग्राहे

हीरा ने मूक भाषा में कहा-भागना व्यर्थ है।

मोती ने उसी भाषा में उत्तर दिया—तुम्हारी इसने जान ही ले ली । प्रवकी वड़ी मार पड़ेगी।

'पड़ने दो, बैल का जन्म लिया है, तो मार से कहाँ तक बचेंगे।'
'गया दो ग्रादिमयों के साथ दौड़ा ग्रा रहा है। दोनों के हाथ में लाठियाँ है
मोती बोला—कहो तो दिखा दूँ कुछ मजा मैं भी। लाठी लेकर ग्रा रहाई
हीरा ने समकाया—नहीं भाई ! खड़े हो जाग्रो।
'मुक्ते मारेगां, तो मैं एक-दो को गिरा दुँगा।'

'नहीं। हमारी जाति का यह धर्म नहीं।'

मोती दिल में ऐंठकर रह गया। गया द्या पहुँचा ग्रीर दोनों को पकड़ कर चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मार-पीट न की, नहीं मोती भी प पड़ता। उसके तेवर देखकर गया ग्रीर सहायक समक्ष गये कि इस वक्त टाल इ ही मसलहत है।

श्राज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप।

रहें। घर के लोग भोजन करने लगे। उसी वक्त एक छोटी-सी लड़की दो रोहि
लिये निकली, श्रीर दोनों के मुँह में देकर चली गयी। उस एक रोटी से इनकी हो क्या शान्त होती, पर दोनों के हृदय को मानों भोजन मिल गया। यहाँ
किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरो की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौहें

माँ उसे मारती रहती थी; इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की श्रात्मीयता
गयी थी।

दोनों दिन-भर जोते जाते, उएडे खाते। शाम को थान पर बाँघ दिये जाते।
रात को वही वालिका उन्हें दो रोटियाँ खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की
बरकत थी कि दो हो तोल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्वल न होते थे; मगर वे
की श्राँखों में, राम-रोम में विद्रोह भरा हुआ था।

CC प्रकृतित्रं प्रसेती हो अस्काभावकार्ये अस्त्रामक्ष्यां सोधस्त्रीं सहा जनता व्हीरा !

स्सा ३

-टाव

न ग्राने

ली दं

त्याँ है रहा

इ कर ल ब

वाप ह रोहि

की यहां सीते

ाते ।

यता

की। र दे 'क्या करना चाहते हो ?'

'एकाध को सींगों परं उठाकर फेंक दुँगा।'

'लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की, जो हमें रोटियाँ खिलाती है, उसी को

लड़की है, जो इस घर का मालिक है। वह वैचारी ग्रनाथ हो जायगी। 'तो मालिकन को न फेंक दूँ। वही तो उस लड़की को मारती है।'

'लेकिन ग्रीरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो।' 'तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते । तो आओ, आज तूड़ाकर भाग चलें ।

'हाँ, यह मैं स्वीकार करता हुँ; लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे !' 'इसका उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा-सा चवा लो। फिर एक ऋटके में ट्ट जाती है।

रात को जब वालिका रोटियाँ खिलाकर चली गयी, तो दोनों रिस्सियाँ चबाने लगे; पर मोटी रस्सी मुँह में न याती थी। वेचारे वार-वार जोर लगाकर रह जाते। सहसा घर का द्वार खुला, ग्रीर वही लड़की निकली। दोनों सिर भुकाकर

उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूँछें खड़ी हो गयीं। उसने उनके माथे सहलाये ग्रौर वोली-लोले देती हुँ। चुपके से भाग जाग्रो, नहीं यहाँ लोग मार डालेंगे। याज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दो जाय।

उसने गराँव खोल दिया; पर दोनों चुपचाप खड़े रहे।

मोती ने ग्रपनी भाषा में पूछा-श्रव चलते क्यों नहीं ?

होरा ने कहा-चलें तो: लेकिन कल इस ग्रनाथ पर ग्राफ़त ग्रायेगी। सब इसी पर सन्देह करेंगे। सहसा वालिका चिल्लायी—दोनों फूफावाले पैल भागे जा रहे हैं। ग्रो दादा ! दादा ! दोनों वैल भागे जा रहे हैं। जल्दी दौड़ो !

गया हड़वड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला । वह दोनों भागे । गया ने पीछा किया। वह ग्रीर भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया। फिर गाँव के कुछ ग्रादिमयों को साथ लेने के लिए लौटा । दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गये। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से ग्राये थे, उसका यहाँ पता न था। नये-नये गाँव मिल्र्ने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए 🔪 🗅

हीर ते ते महास्मान होत्र है तरह स्वारों । Digitized by eGangotri

'तुम भी तो वेतहाशा भागे। वहीं उसे मार गिराना था।'

'उसे मार गिराते, तो दुनिया क्या कहती ? वह ग्रंपना घर्म छोड़ दे; कें हम श्रपना धर्म क्यों छोडें !'

दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी। चरने लगे। रहकर आहंट ले.लेते थे, कोई आता तो नहीं।

जब पेट भर गया, दोनों ने भ्राजादी का अनुभव किया, तो मस्त होकर उन्ने क्दने लगे। पहले दोनों ने डकार ली। फिर सींग मिलाये, ग्रीर एक दूसरे को के व लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में व गया। तब उसे भी क्रोघ ग्राया। सँभलकर उठा ग्रीर फिर मोती से भिड़ग्ब मोती ने देखा-खेल में भगड़ा हुआ नाहता है, तो किनारे हट गया।

अरे ! वह क्या ! कोई साँड़ डींकता चला आ रहा है। हाँ साँड़ ही है। अ सामने या पहुँचा । दोनों मित्र बगलें काँक रहे हैं । साँड़ पूरा हाथी है । उससे फ़िल जान से हाथ घोना है; लेकिन न भिड़ने पर भी तो जान वचती नहीं नजर ग्राती इन्हों की तरफ या रहा है। कितनी भयंकर सूरत है!

मोती ने मूक भाषा में कहा-बुरे फँसे ! जान कैसे वचेगी । कोई उप सोचो ।

हीरा ने चिन्तित स्वर में कहा—अपने घमगड में भूला हुआ है। आरजू-बिन न सुनेगा।

'भाग क्यों न चलें।'

'भागना कायरता है।'

'तो फिर यहीं मरो । बन्दा तो नौ-दो ग्यारह होता है।' 'ग्रीर जो दौड़ाये ?'

'तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द !'

जपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेल हूँ, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी, तो भाग खड़ा होगा। ज्योंही मेरी मे भपटे तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना । जान जोखिम हैं; पर हुस उपाय नहीं हैं 🔑

दोनों मित्र जान हुथेलियों Varanasy लाउने।oh. लाउँहा को क्रिकी आंत्र

3

लि मो

লি

रर

पड़े

से लड़ने का तजरबा न था। वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का श्यादी था। ज्योंही हीरा पर भपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। साँड़ उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। साँड़ चाहता था कि एक-एक करके दोनों को गिरा ने; पर यह दोनों उस्ताद थे। उसे यह श्रवसर न देते थे। एक बार साँड़ मल्लाकर हीरा का ग्रन्त कर देने के लिए चला, कि मोती ने बगल से ग्राकर उसके पेट में सींग मोंक दिया। साँड़ क्रोध में श्राकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। ग्राखिर को के वेचारा जख्मी होकर भागा, श्रीर दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया। यहाँ तक कि साँड़ वेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया।

दोनों मित्र विजय के नशे में भूमते चले जा रहे थे।

मोती ने श्रपनी सांकेतिक भाषा में कहरू—मेरा जी चाहता था कि बचा की
है।

भार ही डालूँ।

भिक्षा हीरा ने तिरस्कार किया—सिरे तम हैरी पर सींस उसी जाता था कि स्वास करिया

हीरा ने तिरस्कार किया—गिरे हुए वैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। 'यह सब ढोंग है। वैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे।' 'अब घर कैसे पहुँचेंगे, यह सोचो।'

'पहले कुछ खा लें तब सोचें।'

ग्राती

ई उप

सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा; पर उसने एक न सुनी। श्रभी दो-ही-चार ग्रास खाये थे कि दो श्रादमी लाठियाँ लिये दौड़ पड़े, श्रौर दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा मेड़ पर था निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में घँसने लग्ने भूग न सका। पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा, संगी संकट में हैं, लौट पड़ा। फँसंगे तो दोनों फँसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया।

प्रातःकाल दोनों मित्र काँजीहौज में बन्द कर दिये गये।

दोनों मित्रों को जीवन सें पहली बार ऐसा साबका पड़ा कि सारा दिन बीत राह्म गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समक्ष में ही न आता था, यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। वहाँ कई मैंसें थी, कई वकरियाँ, कई घोड़े, कई गघे, पर किसी के सामने चारा न था, सब जमीन पर मुरदों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गये थे कि खड़े भी न हो सकरें थे। सारा दिन वार्ष दोनों सिन्न फाटक ही सकेर करकर की लगासे तास्त्री उत्तर हो अंदि के बार की करा हो।

46 44

f

प्र

F

म म

्रन दिखायी दिया । तव दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की; पर 🙀 क्या तृष्ति होती !

रात को भी कुछ भोजन न मिला, तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला द्व उठी। मोती से बोला—श्रव तो नहीं रहा जाता मोती!

मोती ने सिर लटकाये हुए जवाब दिया—मुक्ते तो मालूम होता है, प्रायानिक रहे हैं।

'इतना जल्द हिम्मत न हारों भाई ! यहाँ से भागने का कोई उपाय निकाल ह चाहिए।'

'श्रायो दीवार तोड़ डालें ?'

'मुभसे तो अब कुछ न होगा।'

'वस इसी वूते पर श्रकड़ते थे!'

'सारी अकड़ निकल गयी।'

वाड़े को दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, ग्रपने नुकीले सींग दीका में गड़ा दिये ग्रीर जो मारा, तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल ग्राया। फिर बे उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़-दौड़कर दीवार पर चोटें कीं ग्रीर हर चोटों थोड़ी-थोड़ी मिट्टी गिराने लगा।

उसी समय काँजीहीज का चौकीदार लालटेन-लेकर, जानवरों की हाजिरी कें ग्रा निकला । हीरा का यह उजडुपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किये ग्रे मोटी-सी रस्सी से बाँघ दिया ।

मोती ने पड़े-पड़े कहा-गिलर मार खायी, क्या मिला ?

'श्रपने वूते-भर जोर तो मार लिया।'

'ऐसा जोर मारना किस काम का कि भ्रौर बन्धन में पड़ गये।'

'जोर तो मार्रता ही जाऊँगा, चाहे कितने ही बन्धन पड़ते जायँ।'

'जान से हाथ घोना पड़ेगा।'

'कुछ परवाह नहीं। यों भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती, कितनी जानें वच जान्छें। इतने भाई यहाँ बन्द हैं। किसी की देह में जान नहीं है दो-चार दिनें ग्रेंस्र यही हाल रहा, तो सब मर जायेंगे।'

ंद्रौं: Mद्वानीर्यातो हे हैं ala स स्थानाये करें व्यक्ति में अप्रेतिक छ एए वा हैं वीन

इस

वार

र वे

zi.

मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा । थोड़ी-सी मिट्टी गिरी मौर हिम्मत बढ़ी । फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी द्वन्द्वी से लड़ रहा है। म्राखिर कोई दो घंटे की जोर म्राजमाई के वाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गयी। उसने दूनी शक्ति से घक्का मारा, तो आधी के दीवार गिर पड़ी।

दीवार का गिरना था कि अधमरे-से पड़े हुएं सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकलीं। फिर वकरियाँ निकलीं। इसके बाद भैंसें भी खिसकः गयीं; पर गधे सभी तक ज्यों-के-त्यों खड़े थे।

हीरा ने पूछा-तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते ? एक गधे ने कहा-जो कहीं फिर पकड़ लिये जायें ? 'तो क्या हरज है। अभी तो भागने का अवसर है।' 'हमें तो डर लगता है। हम यहीं पड़े रहेंगे।'

आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे, भागें · या न भागें। और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, जब वह हार गया तो, हीरा ने कहा-तुम जाग्रो, मुक्ते यहीं पड़ा रहने दो। शायद कहीं भेंट हो जाय।

मोती ने ग्रांंखों में ग्रांसू लाकर कहा-तुम मुक्ते इतना स्वार्थी समऋते हो हीरा ! हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे । ग्राज तुम विपत्ति में पड़ गये, तो मैं तुम्हें छोड़कर ग्रलग हो जाऊँ !

हीरा ने कहा-वहुत मार पड़ेगी। लोग समक्त जायेंगे, यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से वोला-जिस ग्रपराघ के लिये तुम्हारे गले में वन्धन पड़ा, उसके लिए अगर मुअपर मार पड़े, तो क्या चिन्ता। इतना तो हो ही गया कि नौ-दस प्राणियों की जान बच गयी। वह सब तो प्राशीवाँद देंगे।

यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार-मारकर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बन्धु के पास आकर सो रहा।

भोर होते ही मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचर्स्यों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। वस इतना ही काफी है कि मोती की खुव मरम्मल हुई और जुझे भी मोदी एसी नोडे वर्षे । हिसा गरा हु। lized by eGangotri

वभं

एक सफ़्ताह तक दोनों मित्र वहाँ वँधें पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तूर भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था। यही उनका आक था। दोनों इतने दुर्बल हो गये थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निक

एक दिन वाड़े के सामने डुग्गी वजने लगी और दोपहर होते-होते वहाँ पचाह-साठ श्रादमी जमा हो गये। तब दोनों मित्र निकाले गये और उनकी देख-भाल हों लगी। लोग श्रा-श्राकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐ मृतक वैलों का कीन खरीदार होता?

सहसा एक दिव्यल ग्रादमी जिसकी ग्रांखें लाल थीं, ग्रीर मुद्रा ग्रत्यन्त करोर ग्राया ग्रीर दोनों मित्रों के कूल्हों में उँगली गोदकर मुंशीजी से वातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर ग्रन्तरज्ञान से दोनों मित्रों के दिल काँप उठे। वह कौन है ग्रीर उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई सन्देह न हुग्रा। दोनों ने ए दूसरे को भीत नेत्रों से देखा ग्रीर सिर भुका लिया।

हीरा ने कहा-गया के घर से नाहक भागे। ग्रव जान न बचेगी।

मोती ने भ्रश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया—कहते हैं, भगवान् सबके ऊपर ख करते हैं। उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं ग्राती ?

'भगवान् के लिए हमारा मरना-जीना दोनों वरावर है। चलो, अच्छा ही हैं कुछ दिन उनके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान् ने उस लड़की के रूप में हैं बचाया था। क्या अब र बचायेंगे?'

'यह ग्रादमी छुरं। चलायेगा । देख लेना ।'

'तो क्या चिन्ता है । मांस, खाल, सींग, हड्डी सव किसी-न-किसी काम 💵

नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दिव्यल के साथ चले । दोनों की बोटी हैं बोटी काँप रही थी । बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे; पर भय के मारे गिरते :पड़ते भागे जाते थे; क्योंकि वह जरा भी चाल घीमी हो जाने पर जोर का डर्ड जमा देता था।

राह में शाय-दैनों का रेवड़ हरे-हरे हार में चरता नजर आया। सभी जानवा असन्न थे, चिकले, चपल । कोई सङ्खलानु थ्यातिक क्षातिक अपनिक स्वाप्त कार्या। CC-0. Mumukshu Bhawan सङ्खलानु थ्यातिक अपनिक स्वाप्त कार्या। नेव दो बैलों की कथा 84 कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सव। किसी को चिन्ता नहीं कि उनके दो भाई विधिक के हाथ पड़े कैसे दुःखी है। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुन्या, यह परिचित राह है। हाँ इसी रास्ते से उन्हें ले गया या । वही खेत, वही बाग, वैही गाँव मिलने लगे ! प्रतिचा उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायव हो गयी। ग्रहा! यह लो ! अपना ही हार आ गया । इसी कुएँ पर हम पुर चलाने आया करते थे । हाँ, यही कुआँ है। मोती ने कहा-हमारा घर नगीच ग्रा गया। हीरा वोला-भगवान् की दया है। 'मैं तो ग्रव घर भागता हूँ।' 'यह जाने देगा ?' 'इसे मार गिराता हूँ।' 'नहीं-नहीं, दौड़कर थान पर चलो । वहाँ से हम ग्रागे न जायेंगे।' दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों को भाँति कुलेलें करते हुए घर की ग्रोर दौड़े । वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर ग्रपने थान पर ग्राये ग्रौर खड़े हो गये। दिख्यल भी पीछे-पीछे दौड़ा चला आता था। भूरी द्वार पर बैठा घूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा ग्रीर उन्हें वारी-वारी से गले लगाने लगा। मित्रों की ग्रांखों से ग्रानन्द के ग्रांसू बहने लगे । एक भूरी का हाथ चाट रहा था। दिढ़यल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ लीं। भूरो ने कहा-मेरे बैल हैं। 'तुम्हारे बैल कैसे ? मैं मवेशीखाने से नीलाम लिये ग्राता हूँ।' 'मैं तो समकता हूँ, चुराये लिये आते हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं। मैं वेचूंगा तो वे बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या प्रखित-'जाकर थाने में रपट कर दूँगा।' 'मेरे वैल हैं। इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं।' 'दिदियल मल्लाकर वैलों को जबरदस्ती पुकड़ ले जाने के लिए उन्हारी durati

ğţ

वाः

कि

116.

होंग

से

गेर

MI

न है

एइ

हां

K

1

35

है

हाँ

पी

के

पि

दो

पेन्श्

पार भौंह था पार्न गद नो ः भी व

वक्त मोती ने सींग चलाया । दिह्यल पींछे हटा । मोती ने पीछा किया । दिह भागा। मोती पीछे दौड़ा। गाँव के बाहर निकल जाने पर वह रुका; पर क्व दिंद्यल का रास्ता देख रहा था। दिंद्यल दूर खड़ा धमिकयाँ दे रहा था, गाहि निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था। ग्रीर मोती विजयी शुर की माँति उस -रास्ता रोके खडा था। गाँव के लोग तमाशा देखते थे, ग्रीर हँसते थे।

जब दिंद्यल हारकर चला गया, तो मोती ग्रकड़ता हुग्रा लौटा। हीरा ने कहा-मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न की "ग्रगर वह मुक्ते पकड़ता, तो मैं बे-मारे न छोड़ता।"

'ग्रव न ग्रायेगा।'

'ग्रायेगा तो दूर ही से खबर लूँगा। देखूँ कैसे ले जाता है!'

'जो गोली मरवा दे?'

'मर जाऊँगा; पर उसके काम न भ्राऊँगा।' 'हमारी जान को कोई जान ही नहीं समऋता।'

'इसीलिए कि हम इतने सीधे होते हैं।'

जरा देर में नाँद में खली, भूसा, चोकर, दाना भर दिया गया और दोनों। आ खाने लगे। भूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और बीसों लड़के तमाशा देख उन ली

थे। सारे गाँव में उछाह-सा मालूम होता था।

उसी समय मालिकन ने ग्राकर दोनों के माथे चूम लिये।

## रामलीला

ावि उस

द्वाधर एक मुद्दत से रामलीला देखने नहीं गया। वन्दरों के भद्दे चेहरे लगाये, आधीटाँगों का पैजामा और काले रंग का कुरता पहने ग्रादिमयों को दौड़ते, दून्द्व करते देखकर ग्रव हुँसी ग्राती है; मजा नहीं ग्राता। काशी की लीला जगद्विख्यात है। सुना है, लोग दूर-दूर से देखने ग्राते हैं! मैं भी वड़े शौक से गया; पर मुफे तो वहाँ की लीला ग्रीर किसी वच्च देहात की लीला में कोई ग्रन्तर न दिखाई दिया। हाँ, रामनगर की लीता में कुछ साज-समाज ग्रच्छे हैं। राजसों ग्रीर वन्दरों के चेहरे पीतल के, गदाएँ भी पीतल कीं; कदाचित् बनवासी भ्रातांग्रों के मुकुट सच्चे काम के हों, लेकिन साज-समाज के सिवा वहाँ भी वही हून्दू के सिवा ग्रीर कुछ नहीं। फिर भी लाखों ग्रादिमयों की भीड़ लगी रहती है।

लेकिन एक जमाना वह था, जब मुफ्ते भी रामलीला में आनन्द आता था। 🎚 आनन्द तो बहुत हल्का-सा शब्द है। वह ग्रानन्द उन्माद से कम न था। संयोगवश ख<sup>े</sup>उन दिनों मेरे घर से बहुत थोड़ी दूर पर रामलीला का मैदान या श्रौर जिस घर में लीला-पात्रों का रूप-रङ्ग भरा जाता था, वह मेरे घर से बिलकुल मिला हुआ था। दो वजे दिन से पात्रों की सजावट होने लगती थी। मैं दोपहर से वहाँ जा बैठता ग्रीर जिस उत्साह से दौड़-दौड़कर मोटे-मोटे काम करता, उस उत्साह से तो माज मपनी पेन्शन भी लेने नहीं जाता। एक कोठरी में राजकुमारों का श्रृङ्कार होता था। उनकी देह में रामरज पीसकर पोती जाती, मुँह पर पाउडर लगाया जाता ग्रौर पाउडर के ऊपर लाल, हरे, नीले रङ्ग की बुन्दिकियाँ लगायी जाती थीं। सारा माथा, भौहें, गाल, ठोड़ी बुन्दिकयों से रच उठती थीं। एक ही म्रादमी इस काम में कुशल था। वही वारी-वारी से तीनों पात्रों का श्रुङ्गार करता था। रङ्ग की प्यालियों में पानी लाना, रांमरज पीसना, पंखा ऋलना मेरा काम था। जब इन तैयारियों के बाद विमान निकलता, तो उस पर रामचन्द्रजी के पीछे बैठक्र मुफ्ते जो उल्लास, जो गर्व, जो रोमांच होता था, वह अब लाट साहब के दरबार में कुर्सी पर बैठकर मी नहीं होता । एक बार जब मेम्बर साहब ने व्यवस्थापक समा में मेरे एक पस्ताब CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotti

का अनुमोदन किया था, उस वक्त मुक्ते कुछ उसी तरह का उल्लास, गर्व और रोष्ट्रिया था। हाँ, एक बार जब मेरा ज्येष्ठ पुत्र नायव तहसीलदारी में नामजद हैं। तब भी कुछ ऐसी ही तरंगें मन में उठी थीं; पर इनमें और बाल-विह्वलता में हो अन्तर है। तब तो ऐसा मालूम होता था कि मैं स्वर्ग में वैठा हूँ।

निवाद-नौका लीला का दिन था। मैं दो-चार लड़कों के बहुकाने में 🛺 हो गुल्ली-डंडा खेलने लगा था। ग्राज श्रृंगार देखने न गया। विमान भी कि वा पर मैंने खेलना न छोड़ा । मुभे अपना दाँव लेना था । अपना दाँव छोड़ने के रियं उससे कहीं बढ़कर ग्रात्म-त्याग की जरूरत थी, जितना मैं कर सकता था। दाँव देना होता, तो मैं कब का भाग खड़ा होता; लेकिन पदाने में कुछ और मि बात होती है। खैर, दाँव पूरा हुआ। अगर मैं चाहता, तो धाँधली करके। वेत पाँच मिनट और पदा सकता था, इसकी काफी गुंजाइश थी, लेकिन अब स्रा मौका न था। मैं सीघे नाले की तरफ दौड़ा। विमान जल-तट पर पहुँच चुका मैंने दूर से देखा, मल्लाह किश्ती लिये ग्रा रहा है। दौड़ा, लेकिन ग्रादिमिंग भीड़ में दौड़ना कठिन था। श्राखिर जब मैं भीड़ हटाता, प्राखपण से आगे ब घाट पर पहुँचा, तो निषाद अपनी नौका खोल चुका था। रामचन्द्र पर कितनी श्रद्धा थी। मैं भ्रपने पाठ की चिन्ता न करके उन्हें पढ़ा दिया करता जिससे वह फेल न हो जायें। मुभसे उम्र ज्यादा होने पर भी वह नीची कर पढ़ते थे, लेकिन वही रामचन्द्र नौका पर वैठे इस तरह मुँह फेरे चले जाते थे, मुभसे जान-पहचान ही नहीं। नकल में भी असल की कुछ-न-कुछ वू आ ही है। भक्तों पर जिनको निगाह सदा ही तीखी रही है, वह मुक्ते क्या उबारते विकल होकर उस बछड़े की भाँति कुदने लगा जिसकी गरदन पर पहली बार रखा गया हो। कभी लपककर नाले की ग्रोर जाता, कभी किसी सहायक की में पीछे की तरफ दौड़ता, पर सब्-के-सब श्रपनी धुन में मस्त थे; मेरी चीख किसी के कानों तक न पहुँची। तब से बड़ी-बड़ी विपत्तियाँ फेलीं, पर उस 🚼 जितना दु:ख हुआ, उतना फिर कंभी न हुआ। वडी

कोई चीज ही दूँहत, लेकिन ज्योंही नाले को पार करके वह पुल की ग्रोर से वसूर दौड़कर विर्गन पर चढ़ गया, ग्रोर ऐसा खुश हुग्रा मानो कोई बात ही न हुँ जान CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मैंने निश्चय किया था कि ग्रव रामचन्द्र से कभी न वोलूँगा, न कभी खार

distribution Kumas inismo रामलीला रामलीला समाप्त हो गयी थी । राजगद्दी होनेवाली थी, पर न जाने क्यों देर 10 में हो रही थी । शायद चन्दा कम वसूल हुम्रा था । रामचन्द्र की इन दिनों कोई बात भी न पूछता था। न तो घर जाने की छुट्टी मिलती थी न भोजन का प्रबन्ध ही क्का होता था। चौघरी साहब के यहाँ से एक सीघा कोई तीन वजे दिन को मिलता था। कि वाकी सारे दिन कोई पानी को भी न पूछता, लेकिन मेरी श्रद्धा सभी तक ज्यों-को-त्थों थी। मेरी दृष्टि में वह अब भी रामचन्द्र ही थे। घर पर मुक्के खाने की जो 🔋 चीज मिलती, वह लेकर रामचंन्द्र को दे आता । उन्हें खिलाने में मुफे जितना आनन्द मी मिलताथा, उतनाखा जाने में कभी न मिलता। कोई मिठाई या फल पाते ही मैं के वेतहाशा चौपाल की ओर दौड़ता। अगर रामचन्द्र वहाँ न मिलते, तो उन्हें चारों क्षु श्रोर तलाश करता और जब तक वह चीज उन्हें न खिला लेता मुक्के चैन न श्राता था। खैर राजगही का दिन श्राया । रामलीला के मैदान में एक वडा-सा शामि-याना ताना गया । उसकी खूब सजावट की गयी । वेश्याय्रों के दल भी था पहुँचे । अशाम को रामचन्द्र की सवारी निकली और प्रत्येक द्वार पर उनकी ग्रारती उतारी र गयी। श्रद्धानुसार किसी ने रुपये दिये किसी ने पैसे। मेरे पिता पुलिस के आदमी वा थे इसलिए उन्होंने विना कुछ दिये ही ग्रारती उतारी। इस वक्त मुक्के जितनी लज्जा अग्रियो, उसे बयान नहीं कर सकता । मेरे पास उस वक्त संयोग से एक रुपया था। मेरे मामाजी दशहरे के पहले आये थे और मुक्ते एक रुपया देगये थे। उस रुपये को मैंने रख छोड़ा था। दशहरे के दिन भी उसे खर्चन कर सका। मैंने तुरन्त वह ते रुपया लाकर आरती की थाली में डाल दिया। पिताजी मेरी अमेर कुपित नेत्रों से देखकर रह गये। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुँह ऐसा बना लिया जिससे प्रकट होता था कि मेरी इस घृष्टता से उनके रोव में बट्टा लग गया। रात के दस वजते-वजते यह परिक्रमा पूरी हुई, ग्रारती की थाली रुपयों ग्रौर पैसों से भरी हुई थी। ठीक तो नहीं कह सकता, मगर अब ऐसा अनुमान होता है कि ४-५ सौ रुपयों से कम न थे। चौधरी साहब इनसे कुछ ज्यादा ही खर्च कर चुके थे। उन्हें इसकी वड़ी फिक्र हुई कि किसी तरह कम-से-कम २००) ग्रीर वसूल हो जायें। ग्रीर इसकी सबसे ग्रच्छी तरकीव उन्हें यही मालूम हुई कि वेश्यारों-द्वारा महफिल में वसूल हो। जब लोग ग्राकर वैठ जायें भीर महफिल का रंग जम जारी तो शाबादी-जान रसिक् जुनों तो कालाइका अकड़-एकड़ कड़ ऐसे। इस्व भाव दिखाने कि लेगा बारवाते-

र

क्र

शरमाते भीं कुछ-न-कुछ दे ही मरें। भ्रावादीजान भीर चौधरी साहब में स्व होने लगी। मैं संयोग से उन दोनों प्राणियों की बातें सुन रहा था। चौधरी सा ने समभा होगा यह लौंडा क्या मतलब समभोगा पर यहाँ ईश्वर की दया से स्व के पुतले थे। सारी दास्तान समभ में भ्राती जाती थी।

चौघरी—सुनो म्राबादीजान, यह तुम्हारो ज्यादती है। हमारा ग्रौर तुम्हार कोई पहला सावका तो है नहीं। ईश्वर ने चाहा, तो यहाँ हमेशा तुम्हारा ग्राह्त जाना लगा रहेगा। भ्रवकी चन्दा बहुत कम भ्राया नहीं तो मैं तुमसे इसरार न कार्

श्राबादी—श्राप मुक्तसे जमींदारी चाल चलते हैं, क्यों ? मगर यहाँ हजूर लिख दाल न गलेगी । बाह ! रुपये तो मैं वसूल करूँ श्रीर मूँखों पर ताव श्राप दें। का हरे का यह ढड़ा श्रच्छा निकाला है । इस र्कमाई से तो वाकई श्राप थोड़े दिनों में एनक हो जायेंगे । उसके सामने जमींदारी क्रक मारेगी । वस कल ही से एक कही, खोल दीजिए। खुदा की कसम, मालामाल हो जाइएगा ।

चौघरी-- तुम तो दिल्लगी करती हो भ्रौर यहाँ काफिया तंग हो रहा है। कर भावादी-- तो भ्राप भी मुक्ती से उस्तादी करते हैं। यहाँ भ्राप जैसे कह्याँ

रोज़ उँगलियों पर नचाती हूँ।

चौधरी—ग्राखिर मंशा क्या है ?

्र आवादी—जो कुछ वसूल करूँ, उसमें आधा मेरा और आधा आपका। साने हाथ मारिए।

चौघरी-यही सही।

श्राबादी-शर्चें आ, तो पहले मेरे १००) गिन दीजिए। पीछे से आप प्रकृति है करने लगेंगे।

चौघरी-वाह ! वह भी लोगी और यह भी !

आबादी—अच्छा, तो क्या आप समझते थे कि अपनी उजरत छोड़ हैं। वाह री आपकी समझ । खूब, क्यों न हो ? दीवाना बकारे, दरवेश होशियार।

चौघरी-तो क्या तुमने दोहरी फीस लेने की ठानी है ?

आवादी आगर आपको सौ दफे गरज हो तो । वरना मेरे १००) तो कहीं क नहीं । मुर्फ क्या कुँत्ते ने काटा है, जो लोगों की जेब में हाथ डालती फिल्हें ! वदीए

चौषरी ी एक न चली । साबादी के सामने हुनाया पड़ा e द्वातुराहर हुनीने

<sup>नि</sup>रामलीला

, 48

माबादीजान बला की शोख औरत थी। एक तो कमसिन, उस पर हसीन। और का जिसकी अदाएँ तो गजब की थीं कि मेरी तिवयत भी मस्त हुई जाती थी । आदिमियों की पहचानने का गुण भी उसमें कुछ कम न न्या। जिसके सामने बैठ गयी, उससे हुछ-न-कुछ ले ही लिया । पाँच रुपये से कम तो शायद ही किसी ने दिये हों। पिताजी कि सामने भी वह जा बैठी। मैं तो मारे शर्म के गड़ गया। जब उसने उनकी <sup>मार्</sup>लाई पकड़ी, तव तो मैं सहम उठा। मुक्ते यकीन था कि पिताजी उसका हाय कटक पा हो है ! ईश्वर ! मेरी आँखें अप हो पहा है ! ईश्वर ! मेरी आँखें रिंगेला तो नहीं ला रही हैं। पिताजी मूँछों में हैंस रहे हैं। ऐसी मृदु हैंसी उनके का हरे पर मैंने कभी नहीं देखी थी। उनकी आँखों से अनुराग टपका पड़ता था। एनका एक-एक रोम पुलकित हो रहा था; मगर ईश्वर ने मेरी लाज रख ली। वह किं हो, उन्होंने घीरे से श्राबादी के कोमल हाथों से श्रपनी कलाई खुड़ा ली। श्ररे ! ह फिर क्या हुम्रा । म्रावादी तो उनके गले में वाहें डाले देती है । म्रवकी पिताजी हिर पीटेंगे। चुड़ैल को जरा भी शर्म नहीं! 0228 एक महाशय ने मुस्कराकर कहा—यहाँ तुम्होरी दाल न गलेगी श्रावादीजान; र दरवाजा देखो। वात तो इन महाशय ने मेरे मन की कही और बहुत ही उचित कही, लेकिन नः बाने क्यों पिताजी ने उनकी भ्रोर कुपित नेत्रों से देखा भ्रौर मूँछों पर ताब दिया। पर से तो कुछ न बोले पर उनके मुख की श्राकृति चिल्लाकर सरोष शब्दों में कह ो थी—त् वनिया मुक्ते समकता क्या है ? यहाँ ऐसे अवसर पर्जान तक निसार किने को तैयार हैं, रुपये की हकीकत ही क्या। तेरा जी चाहे, आजमा ले। तुकसे रकम न दे डालूँ तो मुँह न दिखाऊँ! महान् ग्राश्चर्य ! घोर ग्रनर्थ ! ग्ररे जमीन क्यों नहीं जाती ! आकाश, तू फट क्यों नहीं पड़ता ! अरे मौत क्यों नहीं आ दी ! पिताजी जेव में हाथ डाल रहे हैं। वह कोई चीज निकाली और सेठ को । बाकर आबादी को दे डाली। आहं! यह तो अशर्फी है। चारों ओर तालियीँ ने लगीं। सेठजी उल्लू बन गये या पिताजी ने मुँह की खायी, इसका निश्चय में 🎁 कर सका। मैंने केवल इतना देखा कि पिताजी ने एक अरेडफीं निकालकर विजान को दी । उनकी भौंखों में इस समय इतना गर्वयुक्त उल्लासीया, मानी

कोंने हातिस् की। क्रम आरा जासा समझी हो के मही पिताकी को है। जिल्होंने मुक्के आरती

য়

क

मैं १) डालते देखकर मेरी ग्रोर इस तरह देखा था, मानों मुक्ते फाड़ ही खार्यों! के उस समय परमोचित व्यवहार से उनके रोब में फर्क आता था और इस समि भृिखत, कुत्सित, निन्दित-व्यवहार पर वह गर्व ग्रीर ग्रानन्द से फूले न समा र

आवादीजान ने एक मनोहर मुसकान के साथ पिताजी को सलाम कियान आगे बढ़ी, मगर मुऋसे वहाँ न वैठा गया। मारे शर्म के मेरा मस्तक मुका क था। अगर मेरी आँखों देखी बात न होती, तो मुक्ते इस पर कभी एतबार नहेती में वाहर जो कुछ देखता-सुनता था उसकी रिपोर्ट ग्रम्मा से जरूर करता था; पक् मामले को मैंने उनसे छिपा रखा । मैं जानता था, उन्हें यह बात सुनकर बढ़ा होगा।

रात-भर गाना होता रहा । तवले की धमक मेरे कानों में आ रही थी। चाहता था, चलकर देखूँ; पर साहस न होता था। मैं किसी को मुँह कैसे उँगा ? कहीं किसी ने पिताजी का जिक्र छेड़ दिया तो मैं क्या कहेंगा !

प्रातःकाल रामचन्द्र की विदाई होनेवाली थी । मैं चारपाई से उठते हैं। मलता हुआ चौपाल की ग्रोर भागा। डर रहा था कि कहीं रामचन्द्र चले न गरे पहुँचा तो देखा, तवायफों की सवारियाँ जाने को तैयार हैं। वीसों भादमी । से नाक-मुँह बनाये उन्हें घेरे खड़े हैं । मैंने उनकी ग्रोर ग्रांख न उठायी। रामचन्द्र के पास पहुँचा । लक्ष्मण-सीता रो रहे थे, ग्रौर रामचन्द्र खड़े का लुटिया-डोर डाले जुन्हें समभा रहे थे। मेरे सिवा वहाँ कोई न था। मैंने इ

स्वर में रामचर्न्द्रि पूछा-क्या तुम्हारी विदाई हो गई?

रामचन्द्र—हाँ, हो तो गयी। हमारी बिदाई ही क्या ! चौघरी साह्य के ं दिया, जाग्रो, चले जाते हैं।

'क्या रुपये ग्रीर कपड़े नहीं मिले ?'

'ग्रभी नहीं मिले । चौधरी साहब कहते हैं, इस वक्त बचत में रुपये व फिर आकर ले जाना।'

'कुछ नहीं मिला ?'

'एक पैसा मी नहीं। कहते हैं, कुछ बचत नहीं हुई। मैंने सोवा म क्पये मिल्क्षायेंगे, तो पढ़ने की कितावें ले लूँगा । सो कुछ न मिला।

त्रपी-पार्हीपविद्याना uमहत्ते भवेत प्रतिकाद्भार है pillमें स्वयान चर्छे प्रसामी by eGangotri

मुफ्ते ऐसा क्रोध आया कि चलकर चौज़री को खूब आड़े हाथों लूँ। वेश्याओं वें। के लिए रुपये, सवारियाँ सब-कुछ, पर वेचारे रामचन्द्र और उनके सीथियों के लिए कुछ भी नहीं। जिन लोगों ने रात को आवादीजान पर दस-दस, वीस-बीस विश्वे रुपये न्योछावर किये थे, उनके पास क्या इनके लिए दो-दो चार-चार आने पैसे भी विश्वे हों ? पिताजी ने भी तो आवादीजान को एक अशर्फी दी ! देखूँ, इनके नाम पर विश्वे हों ? पिताजी ने भी तो आवादीजान को एक अशर्फी दी ! देखूँ, इनके नाम पर विश्वे हों । मैं दौड़ा हुआ पिताजी के पास गया । वह कहीं तफतीश पर जाने को विश्वे स्वावे स्व

मैंने कहा—गया था चौपाल । रामचन्द्र विदा हो रहे हैं । उन्हें चौघरी साहबा ने कुछ नहीं दिया ।

'तो तुम्हें इसकी क्या फिक्र पड़ी है !'°

'वह जायेंगे कैसे ? पास राह-खर्च भी तो नहीं है !

'क्या कुछ खर्च भी नहीं दिया ? यह चौघरी साहब की बेइन्साफी है।'

'आप अगर २) दे दें, तो मैं उन्हें दे आऊँ। इतने में शायद वह घर पहुँच जायें।' पिताजी ने तीव दृष्टि से देखकर कहा—जाओ, अपनी किताब देखो। मेरे

। पास रुपये नहीं हैं।

ń

r fi

ही।

प्ये

यह कहकर घोड़े पर सवार हो गये। उसी दिन पिताजी पर से मेरी श्रद्धा उठ गयी। मैंने फिर उनकी डाँट-डपट की परवाह नहीं की। मेरा दिल कहता— श्रुप्तापको मुक्ते उपदेश देने का कोई ग्रधिकार नहीं है। मुक्ते उनकी सूरत से चिढ़ हो गयी। वह जो कहते, मैं ठीक उसका उल्टाकरता। यद्यपि इसेंग्रे मेरी ही हानि हुई, लेकिन मैरा ग्रन्तःकरण उस समय विप्लवकारी विचारों से भरा हुग्रा था।

मेरे पास दो ग्राने पैसे पड़े हुए थे । मैंने पैसे उठा लिये ग्रीर जाकर शर्माते-शर्माते रामचन्द्र को दे दिये । उन पैसों को देखकर रामचन्द्र को जितना हुई हूगा वह मेरे लिए ग्राशातीत था । टूट पड़े, मानो प्यासे को पानी मिल गया ।

वह दो ग्राने पैसे लेकर तीनों मूर्तियाँ विदा हुई । केवल मैं ही उनके साथ कस्बे के वाहर पहुँचाने ग्राया ।

उन्हें विदा करके लौटा, तो मेरी आँखें सजल थीं, पर इदय आनून्द से उमड़ा हुआ था।

## बड़े भाई साहब

उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया; वें तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दीवाजी से काम लेना पसन्द न करते। इस भवना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान वन सके। एक साल का काम दो साल में करते थे। कभी-कभी तीन साल भी। जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायेदार बने?

मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्रनौ साल की थी, वह चौदह साल कें। उन्हें मेरी तम्बीह और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध ग्रधिकार था। और। शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समभूँ।

Ŧ

4

में

ज

ग्र न

F

ą

वह स्वाभाव से बड़े अध्ययनशील थे। हरदम किताब खोले बैठे रहते।
शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कापी पर, कभी किताब के हाि वि कि कि कि कि कि कि कि कि शायद थे। कभी-कभी एक ही।
चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तसवीरें बनाया करते थे। कभी-कभी एक ही।
या शब्द या वाक्य दस-बीस बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार-बार अवरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द-रचना करते, जिसमें न कोई अर्थ है न को सामंजस्य। मसलन् एक बार उनकी कापी पर मैंने यह इबारत देखें स्पेशल, अमीना, भाइयों-भाइयों, दरअसल, भाई-भाई, राघेश्याम, श्रीयुत् राघेश एक घंटे तक—इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत की कि इस पहेली का कीई अर्थ निकालूँ लेकिन असफल रहा और उनसे पूछें साहस न हुआ। वह नवीं जमात में थे, मैं पाँचवीं में। उनकी रचनाओं को समें मेरे लिए छोटा मुँह बड़ी बात थी।

मेरा जो पढ़ने में बिलकुल न लगता था । एक घंटा भी किताब लेकर कैं पहाड़ था । मौका पाते ही होस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कंकरियाँ उछालता, कभी कागज की तितिलयाँ उड़ाता, और कहीं कोई साथी तो पूछना ही क्या । कभी चारदीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फार्क सवार; उसे आगे-पीर्छ चलाते हुए मोटरकार का आनन्द उठा रहे हैं; लेकिन के आते ही भूई साहब का वह रौद्र-रूप देखकर प्राग्त सुख जाते । उनका पि CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

1

वी

सवाल होता--- 'कहाँ थे ?' हमेशा यह सवाल उसी घ्वनि में पूछा जाता था भीर इसका जवाव मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुँह से यह बात क्यों • न निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुक्ते अपना ग्रपराध स्वीकार है ग्रीर भाई साहव के लिए इसके सिवा ग्रीर कोई इलाज न था कि स्नेह ग्रीर रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें।

तों 'इस तरह श्रेंग्रेजी पढ़ोगे, तो जिन्दगी-भर पढ़ते रहोगे श्रीर एक हर्फ न श्रायेगा। मीः श्रॅंग्रेजी पढ़ना कोई हँसी-खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले; नहीं ऐरा-गैरा नत्यू-खैरा सभी ग्रॅंग्रेजी के विद्धान् हो जाते । यहाँ रात-दिन भ्राँखें फोड़नी पड़ती हैं, भ्रीर खन कें। जलाना पड़ता है, तब कहीं यह विद्या आती है। और आती क्या है, हाँ कहने को τi ग्रा जाती है। बड़े-बड़े विद्वान् भी शुद्ध धँग्रेजी नहीं लिख सकते । बोलना तो दूर रहा। ग्रीर में कहता हूँ, तुम कितने घोंघा हो कि मुक्ते देखकर भी सबक नहीं लेते। 1 मैं कितनी मेहनत करता हूँ, यह तुम अपनी आँखों देखते हो, अगर नहीं देखते तो खों यह तुम्हारी आंखों का कुसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कुसूर है। इतने मेले-तमाशे होते रि हैं, मुभे तुमने कभी देखने जाते देखा है ? रोज ही क्रिकेट और हाकी मैच होते हैं, ₹ में पास नहीं फटकता । हमेशा पढ़ता रहता हूँ । उस पर भी एक-एक दरजे में दो-दो, तीन-तीन साल पड़ा रहता है, फिर तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यों खेल-कूद में वक्त गैवाकर पास हो जाओंगे ? मुक्ते तो दो-तीन साल लगते हैं। तुम उम्र

भर इस दरजे में पड़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गैंवानी है, तो बेहतर स्ब है घर चले जात्रो मजे से गुल्ली-डंडा खेलो। दादा की गाढ़ी कमाई के रुप्ये F क्यों बरबाद करते हो ?' ज़

में यह लताड़ सुनकर ग्रांसू वहाने लगता । जवाब ही क्या था । ग्रपराघ तो H मेंने किया, लताड़ कौन सहे ? भाई साहब उपदेश की कला में निपुख थे। ऐसी-ऐसी लगती वार्ते कहते, ऐसे-ऐसे सुक्ति बाख चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े-टुकड़े हो जाते ग्रीर हिम्मत टूट जाती । इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति में u अपने में न पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता-क्यों F न घर चला जाऊँ। जो काम मेरे बूते के बाहर है, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिन्दगी खराब करूँ। मुक्ते अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उड़नी मेहनत से मुक्ते तो चक्कर ग्रा जाता था। लेकिन घंटे दो घंटे के बाद निराश्री के बादल फट

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सा शै

दि

स्रि

जाते भीर इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूँगा। चटपट एक रह , टेबिल बना डालता । बिना पहले से नक्शा बनाये, कोई स्कीम तैयार किये, ह कैसे शुरू करूँ ? टाइम-टेबिल में खेल-कूद की मद विलकुल उड़ जाती। प्रातः उठना, छः बजे मुँह-हाथ घो, नाश्ताकर, पढ़ने वैठ जाना। छः से आठ तक में। ब्राठ से, नौ तक हिसाब, नौ से साढ़े नौ तक इतिहास, फिर भोजन ब्रौर स्कूल । में तीन बजे स्कूल से वापस होकर आध घएटा आराम, चार से पाँच तक भूगोल, है से छः तक ग्रामर, ग्राध घएटा होस्टल के सामने ही टहलना, साढ़े छः से सात ह श्रेंग्रेजी कम्पोजीशन फिर भोजन करके आठ से नी तक अनुवाद, नी से दस व

हिन्दी, दस से ग्यारह तक विविध विषय, फिर विश्राम ।

मगर टाइम-टेविल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बा पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती । मैदान की वह सुखद हिर्गा ट हवा के वह हलके-हलके भोंके, फुटबाल की उछल-कूद, कबड्डी के दाँव-घात, को हि बाल की वह तेजी और फुरती मुक्ते अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ने ब ह भीर वहाँ जाते ही में सब कुछ भूल जाता । वह जानलेवा टाइम-टेबिल, वह मां क फोड़ पुस्तकों, किसी की याद न रहती, और फिर भाई साहब को नसीहत और फ्रं हत का अवसर मिल जाता । मैं उनके साये से भागता, उनकी आँखों से दूर ए की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दवे पाँव ग्राता कि उन्हें ख़बर न हो ! उन के नजर मेरी स्रोर उठी स्रौर मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार के लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में भी ग्राद्मी र भीर माया के बन्धन, में जकड़ा रहता है, मैं फटकार भीर घुड़िकयाँ खाकर भी से कूद का तिरस्कार न कर पाता।

सालाना इम्तहान हुआ। भाई साहब फेल हो गये, मैं पास हो गया और हा में प्रथम आया। मेरे और उनके बीच में केवल दो साल का अन्तर रह जी में ग्राया, भाई साहब को ग्राड़े हाथों लूं --ग्रापकी वह घोर तपस्या कहाँ गर्ध मुभे देखिए, मजू से खेलता भी रहा और दरजे में अञ्चल भी हूँ। लेकिन वह इं

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

दे दु: खी ग्रौर उदास थे कि मुक्ते उनसे दिली हमदर्दी हुई ग्रौर उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा । हाँ, अब मुक्ते अपने ऊपर कुछ अभि-• मान हुआ श्रीर श्रात्माभिमान भी वढ़ा । भाई साहव का वह रोव मुक्त पर न रहा। ग्राजादी से खेल-कूद में शरीक होने लगा । दिल मजबूत था। ग्रगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूँगा—ग्रापने ग्रपना खून जलाकर कौन-सा तीर मार विया। मैं तो खेलते-कूदते दरजे में भ्रव्वल भागया। जवान से यह हेकड़ी जताने तह का साहस न होने पर भी मेरे रंग-ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुफ पर नहीं है। भाई साहव ने इसे भाँप लिया—उनकी सहज-वृद्धि वड़ी तीत्र थी श्रीर एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली-इएडे की भेंट करके वा टीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुक्त पर पां टूट पड़े—देखता हूँ, इस साल पास हो गर्ये और दरजे में भ्रव्वल था गये तो तुम्हें विमाग हो गया है; मगर भाईजान, घमराड तो बड़े-बड़ों का नहीं रहा तुम्हारी क्या व हस्ती है ? इतिहास में रावस का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने मी कौन-सा उपदेश लिया ? या यों ही पढ़ गये ? महज इम्तहान पास कर लेना कोई र्षं चीज नहीं, ग्रसल चीज है बुद्धि का विकास । जो कुछ पढ़ो, उसका ग्रमिप्राय समस्रो । र रावरा भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। ग्राजकल ग्रेंग्रेजों के राज्य का विस्तार वहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार र के अनेकों राष्ट्र अँग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते । विलकुल स्वाधीन हैं । र रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सभी महीप उसे कर देते थे। बंडे-बड़े देवता है। उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके द्वास थे, मगर उसका अन्त क्या हुआ ? धंमण्ड ने उसका नाम-निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक चिल्लू पानी देनेवाला भी न बचा। ब्रादमी और जो कुकर्म चाहे करे, पर अभि-मान न करे, इतराये नहीं। अभिमान किया, और दीन दुनिया दोनों से गया। शैतान का हाल भी पढ़ा ही होगा। उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे हा वढ़कर सच्चा भक्त है ही नहीं। अन्त में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढिकेल व दिया गया। शाहे-रूम ने भ एक बार अहंकार किया था। भीख् माँग-माँगकर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दरजा पास किया भाषीर अभी से तुम्हारा क्रिर फिर गया, तब तो तुम आगे बढ़ चुके। यह समक्त लो कि तुर् अपनी मेहनत CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

स

से नहीं पास हुए, अन्धे के हाथ बटेर लग गई। मगर बटेर केवल एक बार हावः िसकती है, बार-बार नहीं लग सकती। कंभी-कभी गुल्ली-डएडे से भी प्रन्यान निशाना पड़ जाता है। इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता। सफल खिल वह है, जिसका कोई निशाना खाली न जाय। मेरे फेल होने पर न जाग्रो। मेरे में आग्रोगे, तो दाँतों पसीना आ जायगा, जब अलजवरा और जामेट्री के लोहे के चबाने पड़ेंगे, इंगलिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। वादशाहों के नाम याद ह म्रासान नहीं, म्राठ-म्राठ हेनरी हो गुजरे हैं। कौन-सा काँड किस हेनरी के सम हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समभते हो ! हेनरी सातवें की जगह है माठवाँ लिखा और सब नम्बर गायव ! सफाचट । सिफर भी न मिलेगा, कि भी ! हो किस खयाल में । दरजनों तो जेम्स हुए हैं, दरजनों विलियम; की चार्ल्स ! दिमाग चक्कर खाने लगता है । आँधी रोग हो जाता है । इन अभागे। नाम भी न जुड़ते थे। एक नाम के पीछे दोयम, चहारम, पंचम लगाते चले से मुफसे पूछते, तो दस लाख नाम बता देता और जामेट्री तो बस खुदा ही पनाह! ब ज की जगह म ज व लिख दिया भीर सारे नम्वर कट गये। कोई इन निर्देशी मु हिनों से नहीं पूछता कि आखिर अ व ज और अ ज व में क्या फर्क है, और की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो ? दाल-भात-रोटी या भात-दाल-स्तायी, इसमें क्या रक्खा है; मगर इन परीचकों को क्या परवाह ? जो पुस्त लिखा है, चाहते हैं कि लड़के अचर-अचर रट डालें । और इसी रटन्त का नाम 🕅 रख छोड़ा है । भ्रौर भ्राखिर इन वे-सिर-पैर की वातों के पढ़ने से फायदा ? इस है पर वह लम्ब गिरा दो, तो आधार लम्ब से दूना होगा । पूछिए, इससे प्रयोज दुगुना नहीं, चौगुना हो जाय या आधा ही रहे, मेरी बला से, लेकिन परीचा में होना है, तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेंगी । कह दिया—'समय की पार पर एक निबन्ध लिखो, जो चार पन्नों से कम न हो। ग्रब ग्राप कापी सामने ही कलम हाथ में लिये, उसके नामको रोइये। कौन नहीं जानता कि समयकी पा बहुत अच्छी बात है, इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का पर स्नेह होने लगता है भ्रौर उसके कारोबार में उन्नति होती है, लेकिन जर्म बात पर चाए पन्ने केंसी लिखें ? जो बात एक वाक्य में कही जा सके, उसे चारपन लिखने की जर्छ (त ? मैं तो इसे हिमाकत कहता हूँ । यह तो समय की किफायत CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

11-1

ंस्त

रेव

के।

55

सम्ब

Ì,

6

前

गों।

वं

₹!

票

4

1-Ù

तक

f

1

बा

Ť٩

QF

1

đ

📭 बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी वात को ठूंस दिया जाय । हम चाहते हैं, ग्रादमी को जो कुछ कहना हो, चटपट कह दे ग्रीर ग्रपनी राह ले?। मगर नहीं, ग्रापको चार पन्ने रंगने पड़ेंगे, चाहे जैसे लिखिए। ग्रौर पन्ने भी पूरे फुल्सकेप ग्राकार के। यह छात्रों पर ग्रत्याचार नहीं तो ग्रीर क्या है?—ग्रनर्थ तो यह है कि कहा जाता है, संचेप में लिखो। समय की पावन्दी पर संचेप में एक निवन्ध लिखो, जो चार पन्ने से कम न हो। ठीक! संचेप में तो चार पन्ने हुए, नहीं शायद सी दो सी पन्ने लिखवाते । तेज भी दौड़िये और घीरे-घीरे भी । है उलटी बात या नहीं ? वालक भी इतनी-सी बात समक्त सकता है, लेकिन इन ग्रम्यापकों को इतनी तमीज भी नहीं। उस पर दाना है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दरजे में आओगे लाला, तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे-दाल का भाव मालूम होगा। इस दरजे में ग्रन्वल भ्रा गये हो, तो जमीन पर पाँव नहीं रखते। इसीलिए मेरा कहना मानिए। लाख फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ, संसार का मुक्ते तुमसे ज्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ, उसे गिरह वाँघिये, नहीं पछताइयेगा।

स्कूल का समय निकट था, नहीं ईश्वर जाने वह उपदेश-माला कव समाप्त होती । भोजन भ्राज मुक्ते निस्वाद-सा लग रहा था । जब पास होने पर यह तिर-स्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राख ही ले लिये जायें। भाई साहव ने ग्रपने दरजे की पढ़ाई का जो भयन्त्रर चित्र खींचा था, उसने मुक्ते भयभीत कर दिया । कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा, यही ताज्जुब है । लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी ग्रहिच ज्यों-को-त्यों वनी रही । खेल-कृद का कोई ग्रवसर हाथ से न जाने देता। पढ़ता भी था, मगर बहुत कम, बस • इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाय भौर दरजे में जलील न होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुम्रा, वह फिर लुप्त हो गया भौर फिर चोरों का-सा जीवन काटने लगा।

फिर सालाना इस्तहान हुआ, और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फिर फेल हो गये। मैंने बहुत मेहनतें नहीं की पर न जाने कैसे दरजे में अञ्चल आ गयां। मुक्ते खुद अचरज हुआ। भाई साहर्षे ने आखों तक

प

परिश्रम किया था। कोर्स का एक-एक शब्द चाट गये थे, दस वजे रात तक इक चार बजे भौर से उधर, छः से साढ़े नौ तक स्कूल जाने के पहले। मुद्रा कांति हो गई थी मगर वेचारे फेल हो गये। मुक्ते उन पर दया आती थी। नती सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी जरोने लगा। अपने पास होने की हां आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता, तो भाई साहव को इतना दुःहः होता, लेकिन विधि की वात कौन टाले।

मेरे और भाई साहब के बीच ग्रब केवल एक दरजे का ग्रन्तर और रह ग्य मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और के हो जाय, तो मैं उनके वरावर हो जाऊँ, फिर वह किस ग्राधार पर मेरी फर्जीह कर सकेंगे, लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से वलपूर्वक निकाल डाला आखिर वह मुक्ते मेरे हित के विचार से ही तो डाँटते हैं। मुक्ते इस वक्त ग्रीह लगता है अवश्य, मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर हो कि मैं स्तार पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नम्बरों से।

अब की भाई साहब बहुत कुछ नर्म पड़ गये थे। कई बार मुक्ते डाँटने का 🔻 सर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद ग्रव वह खुद समफने ले कि मुक्ते डाँटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा, या रहा, तो वहुत कम । मेरी स्वच्यत भी बढ़ी। मैं उनका सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुक्ते कुछ ऐसी धार हुई कि मैं तो पास हो ही जाऊँगा, पढ़ूँ या न पढ़ूँ, मेरी तकदीर बलवान है। ह लिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा-बहुत पढ़ लिया करता था, वह भी बन्द हु मुक्ते कनकौए उड़ाने क्रा नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगक ही की भेंट होता था; फिर भी मैं भाई साहव का अदब करता था, और उनकी व वचाकर कनकीए उड़ाता था । माँमा देना, कन्ने बाँघना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारि आदि समस्याएँ सब गुप्त रूप से हल की जाती थीं। मैं भाई साहब को यह संदे करने देना चाहता था कि उनका सम्मान भ्रौर लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया

एक दिन संघ्या समय होस्टल से दूर मैं एक कनकी ग्रा लूटने बेतहाशा दौड़ा रहा था। आँखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पृथिक की जो मन्द गति से भूमता पतन की थोर चला जा रहा हो, मानो कोई धात्मा से निकलकर दिरक्त मन से नये संस्कार ग्रह्ण करने जा रही हो । बालकों की CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

Sq

前

तीर

वा

8

14

È

गीर

ला

नाइ

ागे'

R

14

1

T.

f

d

πi

प्री सेना लग्गे और फाड़दार वाँस लिये उसका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को ग्रपने ग्रागे-पीछे की खबर न थी। सभी मानो उस पतंग के साथ श्राकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब-कुछ समतृ है, न मोटरकारें हैं, न ट्राम, न गाड़ियाँ। सहसा भाई साहव से मेरी मुठभेड़ हो गयी, जो शायद वाजार से लीट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से वोले—इन वाजारी लींडों के साथ घेले के कनकौए के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं ग्राती ? तुम्हें इसका भी कुछ लहाज नहीं कि ग्रव नीची' जमात में नहीं हो, बल्कि ग्राठवीं जमात में ग्रा गये हो भीर मुक्तसे केवल एक दरजा नीचे हो । म्राखिर भ्रादमी को कुछ तो अपने पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि लोग म्राठवाँ दरजा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिलचियों को जानता हूँ, जो आज अव्वल दरजे के डिप्टी मैजिस्ट्रेट या सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं। कितने ही ग्राठवीं जमातवाले हमारे लीडर ग्रीर समाचार-पत्रों के सम्पादक हैं। बड़े-बड़े विद्वान् उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी माठवें दरजे में माकर बाजारी लौंडों के साथ कनकौए के लिए दौड़ रहे हो ? मुक्ते तुम्हारी इस कमग्रकली पर दुःख होता है ! तुम जहीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वह जेहन किस काम का, जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले ? तुम अपने दिल में समक्तते होगे, मैं भाई साहब से महज एक दरजा नीचे हूँ, और अब उन्हें मुभको कुछ कहने का हक नहीं है; लेकिन यह तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे पाँच साल बड़ा हूँ भौर चाहे भ्राज तुम मेरी ही जमात में भ्रा जाभ्रो—श्रौर परी चर्कों का यही हाल रहा, तो निस्सन्देह अगले साल तुम भेद्रे समकच हो जाओगे श्रीर शायद एक साल बाद मुक्ससे ग्रागे भी निकल जाग्रो—लंकिन मुक्समें श्रीर तुममें जो पाँच साल का ग्रन्तर है, उसे तुम क्या, खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे पाँच साल वड़ा हूँ भ्रौर हमेशा रहूँगा। मुक्ते दुनिया का भ्रौर जिन्दगी का जो तजुरवा हैं, तुम उसकी बरावरी नहीं कर सकते, चाहे तुम एम० ए० ग्रौर डी० फिल्० ग्रौर डी॰ लिट्॰ ही क्यों न हो जाओ। समऋ कितावें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से याती है। हमारी अम्माँ ने कोई दरजा नहीं पास किया, और दादा भी शायद पाँचवीं-छठी जमात के भ्रागे नहीं गये; लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, ग्रम्माँ ग्रीर दादा को हमें समकाते ग्रीर सुधारने कान्प्रियकार हमेशा रहेगा । केनला इसलिए उद्दीं कि जो हमाडे छसाडाता हैं। तिहल हमेरिय कि नन्हें

े दुनिया का हमसे ज्यादा तजरवा है और रहेगा। अमेरिका में किस तरह की राः व्यवस्था है, और भ्राठवें हेनरी ने कितने व्याह किये भ्रीर भ्राकाश में कितने नहा डो हैं यह बातें चाहे न मालूम हों, लेकिन हजारों ऐसी वातें हैं, जिनका ज्ञान स हम तुमसे ज्यादा है। दैव न करे आज मैं बीमार हो जाऊँ, तो तुम्हारे हायना दी फूल जायेंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें भीर कुछ न सूफेगा; लेकिन तुम्हां जगह दादा हों, तो किसी को तार न दें, न घवरायें, न बदहवास हों। पहले हा मरज पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए, तो किसी डॉक्टर को बुलाले। बीमारी तो खैर बड़ी चीज है। हम-तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने-भरक खर्च महीना-भर कैसे चले । जो कुछ दादा भेजते हैं, उसे हम बीस-बाईस तक क कर डालते हैं, और फिर पैसे-पैसे को मुईताज हो जाते हैं। नाश्ता बन्द हो जाता है भोबी और नाई से मुँह चुराने लगते हैं, लेकिन जितना आज हम और तुम खर्चका रहे हैं, उससे आघे में दादा ने अपनी उम्र का वड़ा भाग इज्जत और नेकनामी साय निभाया है और एक कुटुम्ब का पालन किया है, जिसमें सब मिलाकर के आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब ही को देखो। एम० ए० हैं कि नहीं, औ यहाँ के एम० ए० नहीं, अ।क्सफोर्ड के । एक हजार रुपये पाते हैं; लेकिन उनके म का इन्तजाम कौन करता है ? उनकी वूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री व् बेकार हो गयी। पहले खुद घर का इन्तजाम करते थे। खर्च पूरा न पड़ता गा करजदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया जैसे घर में लक्ष्मी आकर्गयी हैं। तो भाईजान, यह गरूर दिल से निकाल डालो तुम मेरे समीप आ गर्य हो और अब स्वतंत्र हो। मैं ( थप्पड़ दिखाकर ) इस प्रयोग भी कर सकता हूँ, तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं।

मैं उनकी इस नयी युक्ति से नत-मस्तक हो गया। मुक्ते आज सचमुच अप लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहव के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। मैं सजल आँखों से कहा—हरगिज नहीं। आप जो कुछ फरमा रहे हैं, वह बिल्डिं सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है।

भाई साहब ने मुक्ते गले लगा लिया और बोले—मैं कनकौए उड़ाने को म नहीं करता । मेरा जो ललचाता है, लेकिन कहूँ क्या; खुद बेराह चलूँ, तो तुम्हाँ रचा कैसे कहूँ ग्रंथ कर्तब्यवमी सो मेरे सिम्ट्कुंग. Digitized by eGangotri स

हारं

गि।

स

संयोग से उसी वक्त एक कटा हुमा कैनकौमा हमारे ऊपर से गुजस । उसकी होर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे-पीछे दौड़ा चला ब्राता था। भाई साहब लम्बे हैं ही । उछलकर उसकी डोर पुकड़ ली ग्रौर बेतहाशा होस्टल की तरफ दौड़े । मैं पीछे-पीछे दौड़ रहा था।

र्विन्द्र जावा निश्च

## नशा

इश्वरी एक वड़े जमींदार का लड़का था ग्रीर में एक गरीव क्लर्क का, कि पास मेहनत-मजूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में पक्क बहसें होती रहती थीं। में जमींदारों की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और ह चूसनेवाली जोंक ग्रौर वृत्तों की चोटी पर फूलनेवाला वक्ता कहता। वह जमींक ने का पत्त लेता; पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था; क्योंकि उन्है। पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। यह कहना कि सभी मनुष्य वर्ण है, नहीं होते, छोटे-बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे, लचर दलीलें थीं। हि मानुषीय था नैतिक नियम से इस व्यवसाय का ग्रीचित्य सिद्ध करना किन । मैं इस वाद-विवाद की गर्मा-गर्मी में भ्रक्सर तेज हो जाता भ्रीर लगनेवाली ह कह जाता; लेकिन ईश्वरी हारकर भी मुस्कराता रहता था। मैंने उसे क्यों होते नहीं देखा। शायद इसका कारए। यही था कि वह अपने पन्न की कमरे समक्कता था। नौकरों से वह सीधे मुँह वात न करता था। अमीरों में जी। मेरे वेदर्दी भीर उद्गडता होती है, इसमें उसे भी प्रवुर भाग मिला था। नौका अड़ बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठएडा हुआ, ह किल अच्छी तरह साफ नहीं हुई, तो वह आपे से बाहर हो जाता। सुसी बदतमीजी उसे जरा भी वर्दास्त न थी; पर दोस्तों से और विशेषकर मुमसे ज व्यवहार सौहार्द्र और नम्रता से भरा होता था। शायद उसकी जगह मैं होता मुक्तमें भी वही कठोरताएँ पैदा हो जातीं, जो उसमें थी, क्योंकि मेरा ले अव सिद्धान्तों पर नहीं, निजी दशाग्रों पर टिका हुग्रा था, वह मेरी जगह होना रात शायद ग्रमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से विलासी और ऐस्वर्य-प्रिय था। देर

ग्रवकी दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाउँगा। किय पास किराये के लिए रुपये न थे और मैं घरवालों को तकलीफ नहीं देना था । मैं जानता हूँ, वे मुक्ते जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज्याब इसके साथ दी परीचा का भी खयाल था। स्रभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी बा घर जाकर कान पढ़ता है। बोर्डिङ्ग-हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े एं CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

न

4

1

भी जी न चाहता था। इसलिए जब ईश्बरी ने मुक्ते अपने घर चलने का नेवता दिया, तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीचा की तैयारी • खूब हो जायगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है।

खूब हा जायेगा। वह अमार हाकर मा महनती और जहीन है।

उसने इसके साथ ही कहा — लेकिन साई, एक बात का खयाल रखना। वहाँ

अगर जमींदारों की निन्दा की तो मुग्रामिला विगड़ जायेगा और मेरे घरवालों को

बुरा लगेगा। वह लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर

के अपसामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। असामी भी यही समकता

है। अगर उसे सुक्ता दिया जाय कि जमींदार और असामी में कोई मौलिक मेद नहीं

है, तो जमींदारों का कहीं पता न लगे।

कि मैंने कहा—तो क्या तुम समभते हो कि मैं वहाँ जाकर कुछ स्रौर हो ब जाऊँगा ?

'हाँ, मैं तो यही समभता हूँ।' 'तुम गलत समभते हो।'

ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित् उसने इस मुग्रामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया। श्रीर बहुत श्रच्छा किया। ग्रगर वह श्रपनी बात पर संभड़ता तो में भी जिद पकड़ लेता।

2

सेकएड क्लास तो क्या, मैने कभी इएटर क्लास में भी सफर न किया था।
अवकी सेकएड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो नौ बजे
रात को आतो थी; पर यात्रा के हुएं में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुँचे। कुछ
देर इघर-उघर सैर करने के बाद रिफेशमेन्ट-रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन
किया। मेरी वेष-भूषा और रंग-ढंग से पारखी खानसामों को यह पहचानने में देर
ने लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्यू कीन; लेकिन न जाने क्यों मुक्ते उनकी
स्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे इंश्वरी के जेव से गये। शायर मेरे पिता को जो
नेतन मिलता है, उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम-इकराम में मिल जाता
हो। एक अठनी तो चलते समय ईश्वरी ही ने दी। फिर भी मैं उन समुं से उसी

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

तत्परता और विनय की प्रतीचा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर है। हैं ईश्वरी के हुक्म पर सब-के-सब क्या दौड़ते हैं; लेकिन मैं कोई चीज मौह की तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। मुक्ते भोजन में कुछ स्वाद न मिला। का मेरे घ्यान को सम्पूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था।

गाड़ी ग्रायी, हम दोनों सवार हुए। खानसामे ने ईश्वरी को सलाम कि

मेरी ग्रोर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा—िकतने तमीजदार हैं ये सब ? एक हमारे नौकर है कि

काम करने का ढंग नहीं।

क्लास है।

मैंने खट्टे मन से कहा—इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी आठ है।
रोज इनाम दिया करो तो इससे ज्यादा तमीजदार हो जायेँ।

'तो क्या तुम समभते हो, यह सब केवल इनाम के लालच से इतना है' करते हैं।'

'जो नहीं, कदापि नहीं। तमीज और श्रदव तो इनके रक्त में मिल गया। गाड़ी चली। डाक थी। प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रकी। श्रादमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरन्त चिल्ला उठा—दूसरा दरजा है कि मूमा

उस मुसाफिर ने डब्बे के अन्दर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेशा वृष्टि से देखकर कहा—जी हाँ, सेवक भी इतना समक्षता है, और बीचवाते कत पर बैठ गया। मुक्ते किवनी लज्जा आयी कह नहीं सकता।

भोर होते-होते हम लोग मुरादाबाद पहुँचे। स्टेशन पर कई ब्रादमी हैं स्वागत करने के लिए खड़े थे। दो भद्र पुरुष थे। पाँच बेगार। बेगारों ने हैं। लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे-पीछे चले। एक मुसलमान था, रियास्त ने कर दूसरा ब्राह्मण था, रामहरख। दोनों ने मेरी ब्रोर ब्रपरिचित नेत्रों से देखा, पड़ कह रहे हैं, तुम कौबे होकर हंस के साथ कैसे ?

रियासत श्रली ने ईश्वरी से पूछा—यह बाबू साहब क्या श्रापके साथ पढ़िया कि इश्वरी ने जवाब दिया—हाँ साथ पढ़ते भी हैं, श्रीर साथ रहते भी हैं कि श्राप हो के बदौलत मैं इलाहाबाद में पड़ा हुआ हूँ, नहीं कब का

पला आया होता । अवकी मैं इन्हें घसीट लाया । इनके घर से कई तार CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri हैं। बे, मगर मैंने इन्कारी जवाब दिलवा दिये । आखिरी तार तो अर्जेन्ट था,। जिसकी कीस चार आने प्रति शब्द हैं; पर यहाँ से उसका जवाब भी इन्कारी ही गया।

दोनों सज्जनों ने मेरी ग्रोर चिकत नेत्रों से देखा। ग्रातंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े।

रियासत अली ने अर्द्धशंका के स्वर में कहा—लेकिन आप वड़े सादे लिवास में रहते हैं।

्र ईश्वरी ने शंका निवारण की—महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब। खद्दर के सिवा और पहनते ही नहीं। पुराने सारे कपड़े जला डाले। यों कही कि राजा है। ढाई लाख सालाना की रियासत है; पर आपको सूरत देखो तो मालूम होता है, अभी अनाथालय से पकड़कर आये हैं।

रामहरख बोले—श्रमीरों का ऐसा स्वभार्य बहुत कम देखने में ग्राता है। कोई भाष नहीं सकता।

मैं मन में कटा जा रहा था; पर न जाने क्या बात थी कि यह सफेद मूठ उस कत मुभे हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मन में उस कल्पित मन के समीपतर श्राता जाता था।

में शहसवार नहीं हूँ। हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुमा । यहाँ देखा तो दो कलाँरास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गयी। सवार तो हुम्रा; पर बोटियाँ काँप रही थीं। मैंने चेहरे पर शिकन पड़ेने दिया। घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत तो यह हुई कि स्वरी ने घोड़े को तेज न किया, वरना शायद में हाथ-पाँव तुड़वाकर लौटता। मिन है ईश्वरी ने समक्ष लिया हो कि यह कितने पानी में है।

3

ईश्वरी का घर क्या था, किला था। इमामवाड़े का-सा फाटक, हार पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कीई हिसाव नहीं, एक हाथी वैंघा हुआ। के सप ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया, और उसी के या योक्ति के साथ। ऐसी हवा बाँघी कि कुछ न पूछिए। नौकर-चाकर ही नहीं शत के लोग भी मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार, लाखों का मुनाफा, बनत पुलिस कांस्टेबिल को भी अफसर समफनेवाले। कई महाशय तो मुक्ते हुजूए जरू कहने लगे।

जब जरा एकान्त हुआ, तो मैंने ईश्वरी से कहा—तुम बड़े शैतान हो जेल मेरी मिट्टी क्यों पलीद कर रहे हो र्

ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान के साथ कहा—इन गंघों के सामने यही चाल आय थी वरना सीघे मुँह बोलते भी नहीं।

जरा देर वाद एक नाई हमारे पाँव दवाने आया । कुँवर लोग स्टेशन विस्त् हैं, थक गये होंगे । ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा—पहले कुँवर स्वयंकर पाँव दवा ।

मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में ऐसा शायद ही कभी हैं कु कि किसी ने मेरे पाँव दवाये हों। मैं इसे अमीरों के चोंचले, रईसों का क्षिपक और वड़े आदिमियों की मुटमरदी और जाने क्या-क्या कहकर ईश्वरी का किसा किया करता और प्राज मैं पोंतड़ों का रईस वनने का स्वाँग भर रहा था। उघि इतने में दस बज गये। पुरानी सम्यता के लोग थे। नयी रोशनी अभे के उ

पहाड़ की चोटी तक पहुँच पायी थी ! अन्दर से भोजन को बुलावा आषा स्नान करने चले । मैं हमेशा अपनी घोती खुद छाँट लिया करता हूँ; मा क्या मेंने ईश्वरी की हो भाँति अपनी घोती भी छोड़ दी । अपने हाथों अपनी छाँटते शर्म आ रहो थी । अन्दर भोजन करने चले । होटल में जूते पहने अर्थ जा डटते थे । यहाँ पाँव घोना आवश्यक था । कहार पानी लिये खड़ा था। रहा ने पाँव बढ़ा हिये । मेंने भी पाँव बढ़ा दिये । मेंने भी पाँव बढ़ा दिये । मेरे पाँव धोने अर्थ का अर्थ है का पाँव बढ़ा दिये । मेरे की पाँव विवाद पाँव विवाद पाँव की पाँव वि

सोचा था, वहाँ देहात में एकाप्र होकर खूब पढ़ेंगे; पर यहाँ सारा दिन सैरस्थाट में कट जाता था। कहीं नदी में बजरें पर सैर कर रहे हैं; कहीं मछिलयों
स्थाट में कट जाता था। कहीं नदी में बजरें पर सैर कर रहे हैं; कहीं मछिलयों
स्थाट में कट जाता था। कहीं नदी में बजरें पर सैर कर रहे हैं; कहीं मछिलयों
स्थाद विडियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों को कुश्ती देख रहे हैं, कहीं
स्थाद पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अराडे मैंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट
वनते । नौकरों का एक जत्था हमेशा घेरे रहता। अपने हाथ-पाँव हिलाने की कोई
पंजकरत नहीं। केवल जवान हिला देना काफी है। नहाने बैठे तो आदमी नहलाने
को हाजिर, लेटे तो दो आदमी पंखा भलने को खड़े। मैं महात्मा गांघी का कुँवर
को हाजिर, लेटे तो दो आदमी पंखा भलने को खड़े। मैं महात्मा गांघी का कुँवर
को निपये, कहीं कुँवर साहब नाराज न हो रेयुयें। विछावन ठीक समय पर लग
ब्जाय, कुँवर साहब का सोने का समय आ गया। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक
दिमाग बन गया था, या वनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से
बेविस्तर विछा ले; लेकिन कुँवर मेहमान अपने हाथों कैसे अपना विछावन विछा
सकते हैं? उनको महानता में वट्टा लग जायगा।

एक दिन सचमुच यही बात हो गयी। ईश्वरी घर में था। शायद अपनी माता कर कुछ वातचीत करने में देर हो गयी। यहाँ दस बज गये। मेरी आँखें नींद से किपक रही थीं; मगर विस्तर कैसे लगाऊँ? कुंबर जो ठहरा। कोई साढ़े ग्यारह बजे विहरा आया। बड़ा मुँहलगा नौकर था। घर के घन्घों में मेरा विस्तर लगाने की उसे उषि ही न रही। अब जो याद आयी तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डाँट वतायी के उसने भी याद किया होगा।

ईश्वरी मेरी डाँट सुनकर बाहर निकल ग्राया ग्रौर बोला—तुमने वहुत ग्रच्छा

इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुमा था। शाम हो गयी; पर लैम्प न जला। लैम्प मेज पर रखा हुमा था। दियासलाई भी वहीं थी; लेकिन श्वरी खुद कभी लैम्प नहीं जलाता। फिर कुंवर साहब कैसे जलायें ? मैं मुंभला रहा था। समाचार-पत्र म्राया रखा हुमा था। जी उघर लगा हुमा पर लैम्प नवारद। दैवयोग से उसी वक्त मंशी रियासत मली मा निकले । मैं अन्हीं पर CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri उबल पड़ा, ऐसी फटकार बतायों कि बेचारा उल्लू हो गया—तुम लोगों को ह हम फिक्र भी नहीं कि लैम्प तो जलवा दो। मालूम नहीं ऐसे कामचोर ब्रादिम्ब भी यहाँ कैसे गुजर होता है। मेरे यहाँ घएटे-भर निर्वाह न हो। रियासत क्रं की काँपते हुए हाथों से लैम्प जला दिया।

वहाँ एक ठाकुर अकसर आया करता था। कुछ मनचला आदमी है बैठ महात्मा गांधी का परम भक्त। मुक्ते महात्माजी का चेला समभकर मेए। सम लिहाज करता था; पर मुभसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक कि क्ल अकेला देखकर आया और हाथ बाँधकर वोला—सरकार तो गांधी बाबा के न

हैं न ? लोग कहते हैं कि यहाँ सुराज हो जायगा तो जमींदार न रहेंगे।

मैंने शान जमायी — जमींदारों के रहने की जरूरत ही क्या है ? यह आये

गरीबों का खून चूसने के सिवा श्रीए क्या करते हैं ?

ठाकुर ने फिर पूछा—तो क्यों सरकार, सब जमींदारों की जमीन क्षी जायगी ?

मैंने कहा—बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे। जो लोग खुशी से बरा जनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं। ज्योंही ख इस्रा, श्रपने सारे इलाके श्रसामियों के नाम हिबा कर देंगे।

में कुरसी पर पाँव लटकाये बैठा था। ठाकुर मेरे पाँव दबाने लगा। बोला—आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार ! हमें भी हजूर। या इलाके में थोड़ी-सी ज़मीन दे दें, तो चलकर वहीं ग्रापकी सेवा में रहें। विचैत

मैंने कहा—अभी तो मेरा कोई श्रस्तियार नहीं है भाई; लेकिन ज्योंही ग्रहिया मिला, मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊँगा । तुम्हे मोटर-ड्राइवरी सिखाकर अपना अ

सुना, उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी श्रौर श्रपनी स्त्री को खूब पीटा रहा गाँव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया।

Ų

हम लोगों को पहुँचाने भ्राये। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक भ्राया। मैने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला ग्रीर ग्रपनी कुवेरोचित विनय ग्रीर देवत्व . की मुहर हरेक हृदय पर लगा दो। जी तो चाहता था, हरेक नौकर को अच्छा इनाम दूँ; लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी ? जापसी टिकट था ही, केवल गाडी में वैठना था; पर गाड़ी म्रायी तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गापूजा की खुट्टियाँ भोगकर । सभी लोग लौट रहे थे। सेकएड क्लास में तिल रखने की जगह नहीं। इएटर व क्लास की हालत उससे भी बदतर। यह म्राखिरी गाड़ी थी। किसी तरह रुक न सकते थे। वड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहाँ श्रपना रंग जमा लिया; मगर मुक्ते उसमें बैठना बुरा लग रहा था। अयाये थे ग्राराम से लेटे-लेटे, जा रहे थे सिकुड़े हुए। पहलू बदलने की भी जगह न थी।

कई आदमी पढ़े-लिखे भी थे। वे आपस में ग्रेंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय वोले-ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा। छोटे-बड़े सब व बरावर । राजा भी किसी पर अन्याय करे, तो अदालत उनकी भी गर्दन दवा देती है। दूसरे सज्जन ने समर्थन किया-अरे साहब, श्राप बादशाह पर दावा कर वर सकते हैं। अदालत में बादशाह पर डिग्री हो जाती है।

एक आदमी, जिसकी पीठ पर बड़ा-सा गट्टर बँधा था, कलकत्ते जा रहा था। कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी। पीठ पर बाँघे हुए था। इससे वेचैन होकर वार-बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ हैया । उसका बार-बार आकर मेरे मुँह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यों ही कम थी, दूसरे उस गैंवार का बाकर मेरे मुँह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किये बैठा रहा । एकाएक मुक्ते क्रोघ आ गया । मैंने उसे पकड़कर पीछे ढकेल दिया और दो तमाचे जोर-जोर से लगाये।

उसने आँखें निकालकर कहा क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है ? मैंने उठकर दो-तीन तमाचे ग्रौर जड़ दिये।

गाड़ी में तूफान आ गया। चारों ओर से मुक्त पर बोखार पड़ने लगी। 'अगर इतने नाजुक-मिजाज हो तो भ्रव्यल दर्जे में क्यों नहीं बैठें !' CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

'कोई वड़ा श्रादमी होगा तो श्रपते घर का होगा। मुक्ते इस तरह मारते, हैं दिखा देर्ता!'

'क्या कसूर किया था बेचारे ने ? गाड़ी में साँस लेने की जगह नहीं, खिझे पर जरा साँस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोघ ! अमीर होकर का आदमी अपनी इन्सानियत विल्कुल खो देता है !'

'यह भी अँग्रेजी राज है जिसका आप वखान कर रहे थे।'
एक ग्रामीए बोला—दफ्जर माँ घुस पावत नाहीं, ओप इत्ता मिजाज ?
ईश्वरी ने अँग्रेजी में कहा—What an idiot you are Bir! की
मेरा नशा अब बुछ-कुछ उतरता हुआ मालूम होता था!

## लाग-डाँट

कुछ डाँडमेंड का भगड़ा था। उनके परदादों में कई बार खून-खच्चर हुआ। बापों के समय से मुकदमेवाजी शुरू हुई। दोनों कई बार हाईकोर्ट तक गये। लड़कों के समय में संग्राम की भीपखता और भी बढ़ी। यहाँ तक कि दोनों ही ग्रशक्त हो गये। पहले दोनों इसो गाँव में ग्राध-ग्राघे के हिस्सेदार थे। ग्रव उनके पास भगड़ेवाले खेत को छोड़कर एक ग्रंगुल भी जमीन न थी। भूमि गयी, धन गया, मान-मर्यादा गयी, लेकिन वह विवादी ज्यों-का-त्यों बना रहा। हाईकोर्ट के धुरन्धर नीतिज्ञ एक मामूली-सा भगड़ा तय भे कर सके।

इन दोनों सज्जनों ने गाँव को दो विरोधी दलों में विभक्त कर दिया था।
एक दल की भंग-बूटी चौधरी के द्वार पर छनतीं तो दूसरे दल के चरस-गाँजे
के दम भगत के द्वार पर लगते थे। स्त्रियों और वालकों के भी दो-दो दल हो गये
थे। यहाँ तक कि दोनों मज्जनों के सामाजिक और धार्मिक विचारों में भी विभाजक रेखा खिंची हुई थी। चौधरी कपड़े पहने सत्तू खा लेते और भगत को ढोंगी
कहते। भगत विना कपड़े उतारे पानी भी न पीते और चौधरी को अष्ट बतलाते।
भगत सनातन-धर्मी वने तो चौधरी ने आर्थ समाज का आश्रय लिया। जिस बजाज,
पन्सारी या कुँजड़े से चौधरी सौदा लेते उसकी ओर भगत्रजी ताकना भी पाप
समभत्ते थे और भगतजी के हलवाई की मिठाइयाँ, उनके खाले का दूध और तेली
का तेल चौधरी के लिए त्याज्य था। यहाँ तक कि उनके आरोग्य के सिद्धान्तों में
भी भिन्नता थी। भगतजी वैद्यक के कायल थे, चौधरी यूनानी प्रधा के मानने वाले।
दोनों चाहे रोग से मर जाते पर अपने सिद्धान्तों को न छोड़ते।

२

भी पहुँची । चौधरी ने भ्रान्दोलन का पन्च लिया, भगत उसके विपची हो गये। ् एक सज्जन ने ग्राकर गाँव में किसान सभा खोली। चौघरी उसमें शरीक हुए, मक म्रलग रहे। जागृति ग्रौर बढ़ी, स्वराज्य की चर्चा होने लगी। चौघरी स्वराज्य बादी हो गये, भगत ने राज्यभितत काः पच लिया। चौघरी का घर स्वराक चादियों का ग्रहा हो गया, भगत का घर राज्यभक्तों का क्लब वन गया।

चौधरी जनता में स्वराज्यवाद का प्रचार करने लगे-मित्रो, स्वराज्य का अर्थ है अपना राज्य। अपने देश में अपना राज हो तो वह अच्छा है कि किशे दूसरे का राज हो वह ?

जनता ने कहा-अपना राज हो यह अच्छा है।

चौघरी-तो यह स्वराज्य कैसे मिलेगा ? ब्रात्मवल से, पुरुषार्थ से, मेल है, एक दूसरे से द्वेष छोड़ दो, अपने भन्ना आप निपटा लो।

एक शंका—म्राप तो नित्य मर्दालत में खड़े रहते हैं।

चौघरी-हाँ, पर आज से अदालत जाऊँ तो मुक्ते गऊहत्या का पाप लगे। चुम्हें चाहिए कि तुम अपनी गाढ़ी कमाई अपने वाल-वच्चों को खिलाओ, और बचे तो परोपकार में लगाग्रो, वकील-मुख्तारों की जेब क्यों भरते हो ? थानेवार को घूस क्यों देते हो, ग्रमलों की चिरौरी क्यों करते हो ? पहले हमारे लड़के अपने घर्म की शिचा पाते थे, वे सदाचारी, त्यागी, पुरुषार्थी वनते थे। अवरे विदेशी मदरसों में पढ़कर चाकरी करते हैं, घूस खाते हैं, शौक करते हैं। ग्रफ़ी देवताओं और पितरों की निन्दा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बाल बनाते हैं और हाकिमों की गोड़घरियां करते हैं। क्या यह हमारा कर्त्तव्य नहीं है कि हम ग्रपे बालकों को धर्मानुसार शिचा दें ?

जनता—चंदे से पाठशाला खोलनी चाहिए।

चौघरी-हम पहले मदिरा छूना पाप सममते थे, अब गाँव-गाँव और गर्नी गली में मदिरा की दूकानें हैं। हम अपनी गाढ़ी कंमाई के करोड़ों रुपये गाँवे शराव में उड़ा देते हैं।

जनता—जो दाख-भाँग पीये, उसे डाँड लगाना चाहिए।

चौघरी - हमारे दादा, बाबा, छोटे-बड़े सब गाढ़ा-गंजी पहनते थे। हमारी दादी, नानी चैरला काता करती थीं । सब घन देश में रहता था । हमारे जुनार CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

भाई चैन को बंशी बजाते थे। ग्रब हम विदेश के बने हुए महीन रंगीन कपड़ों पर जान देते हैं। इसी तरह दूसरे देशवाले हमारा घन ढो ले जाते हैं। वेचारे जुलाहे कंगाल हो गये। क्या हमारा यहो घमें है कि ग्रपने भाइयों की थाली छोनै-कर दूसरों के सामने रख दें?

जनता-गाढ़ा कहीं मिलता ही नहीं।

चौधरी—ग्रपने घर का वना हुम्रा गाढ़ा पहनो, भ्रदालतों को त्यागो, नशे-ताजो छोड़ो, ग्रपने लड़कों को घर्म-कर्म सिखाम्रो, मेल से रहो, वस यही स्वराज्य है। जो लोग कहते हैं कि स्वराज्य के लिए खून की नदी बहेगी, वे पागल हैं उनकी वातों पर ध्यान मत दो।

जनता यह बार्ते बड़े चाव से सुनती थी, दिनोंदिन श्रोताग्रों की संख्या बढ़ती जाती थी । चौधरी सबके श्रद्धाभाजन बन्। यो ।

३

भगत भी राजभिनत का उपदेश करने लगे-

'भाइयो, राजा का काम राज करना ग्रीर प्रजा का काम उसकी ग्राजा पालन करना है, इसी को राजमिक्त कहते हैं ग्रीर हमारे धार्मिक ग्रन्थों में हमें इसी राजमिक्त की शिचा दी गई है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, उसकी ग्राजा के विरुद्ध चलना महान् पातक है। राजविमुख प्राखी नरक का भागी होता है।'

एक शंका-राजा को भी तो अपने धर्म का पालन करता चाहिए।

दूसरी शंका—हमारे राजा तो नाम के हैं, ग्रसली राजा तो विलायत के चिनये महाजन हैं।

तीसरी शंका-विनये धन कमाना जानते हैं, राज करना क्या जानें ?

भगतजी—लोग तुम्हें शिचा देते हैं कि अदालतों में मत जाओ, पंचायतों में मुकदमे ले जाओ, ऐसे पंच कहाँ हैं, जो सच्चा न्याय करें, दूध-का-दूध, पानी-का 'पानी कर दें। यहाँ मुँह-देखी बातें होंगी। जिनका दबाव है उनकी जीत होगी। जिनका कुछ दबाव नहीं है वे बेचारे मारे जायेंगे। अदालतों में सव कार्रवाई कानून से होती है, वहाँ छोटे-बड़े सब बराबर हैं, शेर-बकरी सब एक घाट पानी CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

पीते हैं। इन ग्रदालतों को त्यागना ग्रपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना है।

एक शंका-- ग्रदालतों में जायें तो रुपये की थैली कहाँ से लावें ?

दूसरी शंका—ग्रदालतों का न्याय कहने ही को है, जिसके पास वने हुए गवाह ग्रीर दाँव-पेंच खेले हुए वकील होते हैं उसी की जीत होती है, भूठे-सच्चे की परह कौन करता है, हाँ, हैरानी अलवत्ता होती है।

भगत-कहा जाता है कि विदेशी चोजों का व्यवहार मत करो। यह गरीवां के साथ घोर अन्याय है। हमें वाजार में जो चीज सस्ती और अच्छी मिले, का लेनी चाहिए। चाहे स्वदेशी हो या विदेशी। हमारा पैसा सेंत में नहीं श्राता कि उसे रही-भही स्वदेशी चीजों पर फेंकें।

एक शंका-पैसा ग्रपने देश में तो रहता है, दूसरों के हाथ में तो नहीं जाता। दूसरी शंका—अपने घर में अच्छा है खाना न मिले तो क्या विजातियों के घर ग्रच्छा भोजन करने लगेंगे ?

भगत-लोग कहते हैं कि लड़कों को सरकारी मदरसों में मत भेजो |--सरकारी मदरसों में न पढ़ते तो ग्राज हमारे भाई वड़ी-वड़ी नौकरियाँ कैसे पाते। बड़े-बड़े कारखाने कैसे चलाते ? बिना नयी विद्या पढ़े अब संसार में निर्वाह नहीं हो सकता, पुरानी विद्या पढ़कर पत्रा देखने और कथा बाँचने के सिवा और स्था आता है ? राज-काज क्या यही पोथी वाँचने वाले लोग करेंगे ?

एक शंका—हमें राज-काज न चाहिए, हम श्रपनी खेती-बारी ही में मगन हैं, किसी के गुलाम तो नहीं।

दूसरी शंका—सो विद्या घमंडी बना दे उससे मूरख ही अच्छा। यह नगी विद्या पढ़कर लोग सूट-वूट घड़ी-छड़ी, हैट-कोट लगाने लगते हैं, अपने शौक के पीछे देश का घन विदेशियों की जेव में भरते हैं। ये देश के द्रोही हैं।

मगत-गाँजा शराब की ग्रोर ग्राजकल लोगों को कड़ी निगाह है। नश बुरी बात है इसे सब जानते हैं। सरकार को नशे की दूकानों से करोड़ों रुपये सात की ग्रामदनी होती है। ग्रगर दुकानों में न जाने से लोगों की नशे की लत प्रू जाय तो वड़ी ग्रच्छी वात है। लेकिन लती की लत कहीं छूटती है? वह दुकान पर न जाय तो चोरी-छिपे किसी-न-किसी तरह दोगुने-चौगुने दाम देकर, सर्ज काटने पर तैयार होकर अपनी लत पूरी करेगा । ऐसा काम क्यों करो कि सरकार CC-0. Murukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

का नुकसान अलग हो और गरीव रैयत का नुकसान अलग हो और फिर किसी-किसी को नशा खाने से फायदा होता है। मैं ही एक दिन अफीम न खाऊँ तो गाँछों में दर्द होने लगे, दम उखड़ जाय और सरदी पकड़ ले।

एक ग्रावाज-शराब पीने से बदन में फुर्ती ग्रा जाती है।

एक शंका—सरकार श्रघमं से रुपया कमाती है, उसे यह उचित नहीं है। अधर्मी के राज में रहकर प्रजा का कल्यां कैसे हो सकता है?

• दूसरी शंका—पहले दारू पिलाकर पागल बना दिया। लत पड़ी तो पैसे की चाट हुई। इतनी मजूरी किसको मिलती है कि रोटी-कपड़ा भी चले और दारू-शराव भी उड़े। या तो वाल-बच्चों को भूखों मारो या चोरी करो, जुम्रा खेलो और वेईमानी करो। शराव की दुकान क्या है ? हमारी गुलामी का ग्रहा है।

चौधरी के उपदेश सुनने के लिए जर्ना टूटती थी। लोगों को खड़े होने की जगह न मिलती। दिनोंदिन चौधरी का मान बढ़ने लगा; उनके यहाँ पंचायत की, राष्ट्रोन्नित की चर्चा रहती। जनता को इन वातों से वड़ा धानन्द और उत्साह होता। उनके राजनैतिक ज्ञान की वृद्धि होती। वे धपना गौरव धौर महत्व समभने लगे, उन्हें अपनी सत्ता का धनुभव होने लगा, निरंकुशता धौर धन्याय पर अब उनकी त्योरियाँ चढ़ने लगीं। उन्हें स्वतन्त्रता का स्वाद मिला। घर की रुई, घर का सूत, घर का कपड़ा, घर का भोजन, घर की धदालत, न पुलिस का भय, न धमलों की खुशामद, सुख और शान्ति से जीवन व्यतीत करने लगे। कितनों ही ने नशेबाजी छोड़ दी और सद्भाव की एक लहर-सी दौड़ने लगी।

लेकिन भगतजी इतने भाग्यशाली न थे। जनता को दिनोंदिन उनके उपदेशों से अरुचि होती जाती थी। यहाँ तक की बहुधा उनके श्रोताश्रों में पटवारी, चौकी-दार, मुदरिस श्रीर इन्हों कर्मचारियों के मेली-मित्रों के श्रीतिरक्त श्रीर कोई न होता था, कभी-कभो बड़े हाकिम भी ग्रा निकलते श्रीर भगतजी का बड़ा श्रादर-सत्कार करते, जरा देर के लिए भगतजी के श्रांसू पुँछ जाते, लेकिन चाय-भर का सम्मान श्राठों पहर के श्रपमान की बराबरी कैसे करता ! जिघर निकल जाते उन्नर ही उंगलियाँ उठने लगतीं। कोई कहता खुशामदी टट्टू है, कोई कहता खुफिया पुलिस का भेदी है। भगतजी श्रपने प्रतिद्वन्द्वी की बड़ाई श्रीर श्रपनी लोकनिन्दा पर CC-0. Mumbkshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

दाँस पीसकर रह जाते थे। जीवन में वह पहला श्रवसर था कि उन्हें अपने शत्रु के सामने नीचाँ देखना पड़ा—चिरकाल से जिस कुल-मर्यादा की रचा करते आये के और जिस पर अपना सर्वस्व अपंद्या करा चुके थे वह धूल में मिल गयी। यह दाहु मय चिन्ता उन्हें एक चाद्य के लिए चैन ने लेने देती। नित्य यही समस्या सामने रहती कि अपना खोया हुआ सम्मान क्योंकर पाऊँ, अपने प्रतिपची को क्योंकर पददलित कहूँ ? उसका गुरूर क्योंकर तोहूँ ?

अन्त में उन्होंने सिंह को उसकी माँद में ही पछाड़ने का निश्चय किया। संघा का समय था। चौघरी के द्वार पर एक बड़ी सभा में उपदेश हो रहे थे। आसपास के गाँवों के किसान भी आ गये थे। हजारों आदिमियों की भोड़ थी। चौघरी उन्हें स्वराज्य-विषयक उपदेश दे रहे थे। वारम्बार भारतमाता की जयकार की ब्यंति उठती थी। एक ओर स्त्रियों का जम्मित्र था। चौघरी ने अपना उपदेश समाज किया और अपनी गद्दी पर बैठे। स्वयं सेवकों ने स्वराज्य फंड के लिए चन्दा करता शुक्र किया कि इतने में भगतजी न जाने किघर से लपके हुए आये और ओताओं के सामने खड़े होकर उच्च स्वर से बोले—

, 'माइयो; मुक्ते यहाँ देखकर अचरज मत करो, मैं स्वराज्य का विरोधी नहीं हैं । ऐसा पतित कौन प्राची होगा जो स्वराज्य का निन्दक हो, लेकिन इसके प्राप्त करने का वह उपाय नहीं है जो चौधरी ने बतलाया है और जिस पर तुम लेक लट्टू हो रहे हो । जब आपस में फूट और रार हो तो पंचायतों से क्या होगा? जब विलासिता का मूत सर पर सवार है तो वह कैसे हटेगा, मदिरा की दुकानों का विहिष्कार कैसे होगा है सिगरेट, साबुन, मोजे, बिनयाइन, अखी, तंजेब से कैसे पिष्ठ खूटेगा? जब रोब और हुकूमत की लालसा बनी हुई है तो सरकारी मदरसे कैसे खोड़ोगे ? विधमी शिचा को बेड़ी से कैसे मुक्त हो सकोगे ? स्वराज्य लेने का केब एक ही उपाय है और वह आत्म-संयम है । यही महीषधि तुम्हारे समस्त रोगों के समूल नष्ट करेगी । आत्मा की दुर्बलता ही पराधीनता का मुख्य कारण है, आत्म को बलवान बनाओ, इन्द्रियों को साधो, मन को वश में करो, तभी तुम में ऑई भाव पैदा होगा, तभी वैमनस्य मिटेगा, तभी ईर्ष्या और द्वेष का नाश होगा, तभी भोग-विलास हो मन हटेगा, तभी नशेबाजी का दमन होगा । आत्मबल के बिंग स्वराज्य कुमी अपलब्ध न होगा । स्वार्थ सब पापों का मूल है, यही तुम्हें अद्याली

CC-0. Muniukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

में ले जाता है, यही तुम्हें विधमीं शिचा का दास वनाये हुए है। इस पिशाच को आत्मवल से मारो और तुम्हारी कामना पूरी हो जायेगी। सब जानते हैं, मैं ५० क्षाल से अफीम का सेवन करता हूँ, धाज से अफीम को गौ का रक्त समकता हूँ। बौधरी से मेरी तीन पीढ़ियों की अदावत हैं, आज से चौधरी मेरे माई हैं। आज से मेरे घर के किसी प्राणी को घर के कते सूत के वने हुए कपड़ों के सिवाय कुछ और पहनते देखो तो मुक्ते जो दण्ड चाहो दो। बस मुक्ते, यही कहना है। परमात्मा हम, सबकी इच्छा पूरी करें।

यह कहकर भगतजी घर की स्रोर चले कि चौघरी दौड़कर उनके गले में लिपट गये। तीन पुश्तों की स्रदावत एक ही चए में शान्त हो गयी।

उस दिन से चौधरी और भगत साथ-साथ स्वराज्य का उपदेश करने लगे। उनमें गाढ़ी मित्रता हो गयी और यह निश्चर करना कठिन था कि दोनों में जनता किसका अधिक सम्मान करती है।

प्रतिद्वन्द्विता की चिनगारी ने दोनों पुरुषों के हृदय-दीपक को प्रकाशित कर

## ग्रात्साराम

वों ग्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात श्रादमी था। वह श्रपने सायवान में प्रातः से सन्ध्या तक श्रॅगोठी के सामने बैठा हुग्रा खट-खट किया करता था। यह लगातार घ्विन सुनने के लोग इतने श्रम्यस्त हो गये कि जब किसो कारत से वह बन्द हो जाती, तो जान पड़ता था, कोई चीज गायब हो गयी है। वह नित्र प्रति एक वार प्रातःकाल श्रपने तोहें का पिंजड़ा लिये, कोई भजन गाता हुग्रा तालाव की श्रोर जाता था। उस धूँचले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुं श्रीर मुकी हुई कमर देखकर किसी श्रपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने श्रम हो सकता था। ज्योंही लोगों के कानों में श्रावाज श्राती—'सत्त गुरुदत्त शिवता दाता,' लोग समक्त जाते कि भोर हो गया।

महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके तीन पुत्र थे, तीन बहुएँ थीं, दर्जनों नाती-पोते थे; लेकिन उसके बोक्त को हलका करनेवाला कोईन था। लड़के कहते— 'जब तक दादा जीते हैं, हम जीवन का ग्रानन्द भोग लें, जि तो ढोल गले पड़ेगा ही।' वेचारे महादेव को कभी-कभी निराहार ही रहना पड़ता भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद का ऐसा गगन-भेदी निर्घोष होता कि स्मूला ही उठ ग्राता, ग्रीर नारियल का हुक्का पीता हुग्रा सो जाता। उसका का वसायिक जीवन ग्रीर भी ग्रशान्तिकारक था। यद्यपि वह ग्रपने काम में निपुण जिसकी खटाई ग्रीरों से कहीं ज्यादा शुद्धिकारक ग्रीर उसकी रासायितक क्रियाएँ के ज्यादा कष्टसाच्य थीं, तथापि उसे ग्राये दिन शक्की ग्रीर धैर्य-शून्य प्राणियों ग्रियपशब्द सुनने पड़ते थे। पर महादेव श्रविचलित गाम्भीर्य से सिर कुकाये सव मिन सुना करता। ज्योंही यह कलह शान्त होता, वह ग्रपने तोते की ग्रीर देखकर पुष्ट उठता—'सन्तु गुरुदत्त शिवदच दाता।' इस मन्त्र के जपते ही उसके चित को। स्थानित प्रक्तु-हो जाती थी।

CC-0. Muniukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिज्ड़े का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिजड़े की ग्रोर देखा, तो उसका कलेजा सक्ष- से हो गया। तोता कहाँ गया! उसने फिर पिंजड़े को देखा, तोता गायव था। महादेव घवराकर उठा ग्रौर इघर-उघर खपरैलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु ग्रगर प्यारी थी, तो वह यही तोता। लड़के-बालों; नाती-पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलवुल से उसके काम में विध्न पड़ता था। वेटों से उसे प्रेम न था; इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बिल्क इसलिए कि उनके कारण वह ग्रपने ग्रानन्ददायी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिंढ़ थी, इसलिए कि वह उसकी ग्रंगीठी से ग्राग निकाल ले जाते थे। इन समस्त विध्न-बाघाग्रों से उसके लिए कोई पनाह थी, तो वह यही तोता। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। वह ग्रब उस ग्रवस्था में था, जब मनुष्यों को शान्ति-भोग के सिवा ग्रौर कोई इच्छा न रहती।

तोता एक खपरैल पर बैठा था। महादेव ने पिजड़ा उतार लिया, और उसे दिखाकर कहने लगा—'आ, आ, सत्त गुक्दत्त दाता।' लेकिन गाँव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियाँ बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने काँव-काँव को रट लगायी। तोता उड़ा, और गाँव के बाहर निकल्कर एक पेड़ पर आ बैठा। महादेव खाली पिजड़ा लिये उसके पीछे दौड़ा, सो दौड़ा। लोगों को उसकी द्रुतगामिता पर अचम्भा हो रहा था। मोह की इससे सुन्दर, इससे सजीव, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती।

दोपहर हो गयी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियाँ वजायों; तोता फिर उड़ा और वहाँ से दूर आम के बाग के एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजड़ा लिये, मेंढक की माँति उचकता चला। बाग में पहुँचा, तो पैर के तलुओं से अभाग निकल रही थी, सिर चलकता चला। उड़ा अप पहुँचा, तो पैर के तलुओं से अभाग निकल रही थी, सिर चलकरा इस अप प्रविधान जा जा पार्टी की किसी प्रविधान हुआ, तो जिल्ही प्रविधान प

उठाकर कहने लगा-'सत्त गुरुदत्त शित्रदत्त दाता।' तोता फुनगी से उत्तक - नीचे की एक डाल पर ग्रा वैठा; किन्तु महादेव की ग्रोर सशंक नेत्रों से ताक ए था। महादेव ने समका, डर रहा है। वह पिंजड़े को छोड़कर ग्राप एक क्रो पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों और गौर से देखा। नि:शंक हो ग्व उतरा ग्रौर ग्राकर पिंजड़े के ऊपर बैठ गया। महादेव का-हृदय उछलने लगा। क्ष गुरुदत्त शिवदत्त दाता' का मन्त्र जपता हुआ, घीरे-घीरे, तोते के समीप आया को लपका कि तोते को पकड़ ले; किन्तु तोता हाथ न ग्राया, फिर पेड़ पर जा देश

शाम तक यही हाल रहा । तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस इक पर । कभी पिंजड़े पर आ बैठता, कभी पिंजड़े के द्वार पर बैठ अपने दाने पां की प्यालियों को देखता, और फिर उड़ जाता। बुड्ढा अगर मूर्तिमान मोह ब तो तोता मूर्तिमती माया । यहाँ तक कि शाम हो गयी । माया और मोह का क संग्राम ग्रंघकार में विलीन हो गया।

रात हो गयी। चारों स्रोर निविड़ि स्रंघकार छा गया। तोता न जाने पत्ते कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर व् जा सकता, भौर न पिंजड़े ही में भा सकता है, फिर भी वह उस जगह से हिलते ह नाम न लेता था। ग्राज उसने दिन-भर कुछ नहीं खाया, रात के भोजन का स भी निकल गया, पीनी की एक वूँद भी उसके कंठ में न गई; लेकिन उसे न भूव न प्यास । तोते के विना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पह था। वह दिन-रात काम करता था, इसलिए कि यह उसकी अंतःप्रेरणा थी;वी के और काम इसलिए करता था कि आदत थी। इन कामों में उसे अपनी स वता का लेशमात्र भी ज्ञान न होता था। तोता ही वह वस्तु था, जो उसे के को याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीव का देह-त्याग करना था।

महादेव दिन-भर का भूखा-प्यासा थका-माँदा रह-रहकर अभिकर्यां ते व था; किन्तु शुक चएा में फिर चौंककर आँखें खोल देता, और उस विस्तृत शंकी में उसकी आंवाज सुनायी देती—'सत्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता।' CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

ग्राधी रात गुजर गयी थी। सहसा वह कोई ग्राहट पाकर चौंका। देखा,
एक दूसरे वृच्च के नीचे एक घुँघला दीपक जल रहा है, ग्रीर कई ग्रादमी बैठे हुएग्रापस में कुछ वातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तमाखू की महँक ने उसे
ग्राधीर कर दिया, उच्च स्वर से बोला—'सत्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता', ग्रीर उन
ग्रादमियों की ग्रीर चिलम पीने चला; किन्तु जिस प्रकार वन्दूक की ग्रावाज
सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे ग्राते देख वे सब केसब उठकर भागे।
कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगा—'ठहरो-ठहरो!' एकाएक
उसे घ्यान ग्रा गया, ये सब चोर हैं। वह जोर से चिल्ला उठा—'चोर-चोर,
पकड़ो-पकड़ो!' चोरों ने पीछे फिरकर भी न देखा।

महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक कलसा रखा हुम्रा मिला। मोरचे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला, तो मोहरें थीं। उसने एक मोहर बाहर निकाली ग्रीर दीपक के उजाले में देखा; हाँ मोहर थी। उसने तुरन्त कलसा उठा लिया, दीपक बुक्ता दिया ग्रीर पेड़ के नीचे छिपकर बैठ रहा। साह से चीर बन गया।

उसे फिर शंका हुई, ऐसा न हो, चोर लौट आयें, और मुके अकेला देखकर मोहरें छीन लें। उसने कुछ मोहरें कमर में बाँघीं, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनायें, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया।

8

महादेव के अंतर्नेत्रों के सामने अब एक दूसरा ही जगत् था—िवन्ताओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण । यद्यपि अभी कोष के हाथ से निकल जाने का भय था; पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया । एक पक्का मकान बन गया, सराफे की एक भारी दुकान खुल गयी, निज सम्बन्धियों से फिर नाता जुड़ गया, विलास-सामग्रियाँ एकत्र हो गयीं । तब तीर्थयात्रा करने चले और वहाँ से लौटकर वड़े समारोह से यज्ञ, ब्रह्म-भोज हुआ । इसके परचात् एक शिवालय और कुआँ वन गया, और वहाँ वह नित्यप्रति कथा-पुराण सुनने लगा । सामु-सन्तों का आदर-सत्कार होने लगा ।

ग्रकस्मात् उसे घ्यान ग्राया, कहीं चोर ग्रा जायें तो मैं भागूँगा क्योंकर? उसने परीचा करने के लिए कलसा उठाया, ग्रीर दो सौ पग तक वेताहाशा मह हुग्रा चला गया। जान पड़ता था, उसके पैरों में पर लग गये हैं। चिन्ता ग्रान हो गयी। कल्पनाग्रों में रात व्यतीत हो गयी। उषा का ग्रागमन हुग्रा, ह्य जगी, चिड़ियाँ गाने लगीं। सहसा महादेव के कानों में ग्रावाज ग्रायी—

> 'सत्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरन में चित्त लागां।'

यह बोल महादेव की जिह्ना पर रहता था। दिन में सहस्रों ही बार ये क्ष्य उसके मुख से निकलते थे; पर उसका धार्मिकभाव कभी उसके ग्रंत:करण हं स्पर्श न करता था। जैसे कि बाजे से राग निकलता है उसी प्रकार उसके मूँहः वह बोल निकलता था, निरर्थक और प्रभाव-शून्य। तब उसका हृदय-क्षी वृत्र पत्र-पल्लव-विहीन था। यह निर्मल वायु उसे गुञ्जास्ति न कर सकती थी। प्र ग्रव उस वृच में कोपलें और शाखाएँ निकल ग्रायी थीं, इस वायु-प्रवाह से मू उठा; गुञ्जित हो गया।

अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुरागमय प्रकाश में डूवी हुई थी। उसी समय तोता परों को जोड़े हुए ऊँची डाली से उतरा, जैसे आकाश से कें तारा टूटे, और आकर पिंजड़े में वैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा, कें पिंजड़े को उठाकर वोला—'आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया; के मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चाँदी के पिंजड़े में रखूँगा, के सोने से मढ़ दूँगा।' उसके रोम-रोम से परमात्मा के गुणानुवाद की ध्विन निकलं लगी—प्रमु, तुम कितने दयावान् हो! यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है, नहीं प्रमुक्तिसा पापी-पतित प्राणी कव इस कृपा के योग्य था? इन पवित्र आवों उसकी आत्मा विद्वल हो गयी। वह अनुरक्त होकर कह उठा—

'सत्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरन में चित्त लागा।'

उसने एक हाथ में पिजड़ा लटकाया, बगल में कलसा दवाया, और घर बर्व CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri भाँ

गा

वा

ब्द को

से

च

R

H

f

₹

てて

ने

ì

à

महादेव घर पहुँचा, तो अभी कुछ ग्रुँघेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा ग्रौर किसी से भेंट न हुई, और कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नाँद में छिपा दिया और उसे कोयले से अच्छी तरह ढाँककर अपनी कोठरी में रख आया। जब दिन निकल आया, तो वह सीघे पुरोहितजी के घर पहुँचा। पुरोहितजी पूजा पर बैठे सोच रहे थे—कल ही मुकदमा की पेशी है, और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं—जजमानों में कोई साँस भी नहीं लेता। इतने में महादेव ने पालागन की। पंडितजी ने मुँह फेर लिया। यह अमंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुँची, मालूम नहीं दाना भी म्यस्सर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा—'क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं, हम इस समय पूजा पर रहते हैं?' महादेव ने कहा—'महाराज, आज मेरे यहाँ सत्यनारायख की कथा है।'

पुरोहितजी विस्मित हो गये। कानों पर विश्वास न हुग्रा। महादेव के घर कथा का होना उतनी ही असाधारण घटना थी, जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकलना। पूछा—आज क्या है?

महादेव वोला—कुछ नहीं, ऐसी ही इच्छा हुई कि ग्राज भगवान् की कथा सुन लूँ।

प्रभात ही से तैयारी होने लगी। बेदों ग्रीर ग्रन्य निकटवर्ती गाँवों में सुपारी फिरी। कथा के उपरान्त भोज का भी नेवता था। जो सुनताः, ग्राश्चर्य करता— 'यह ग्राज रेत में दूब कैसे जमी!'

सन्व्या के समय जब सब लोग जमा हो गये, पंडितजी सिंहासन पर विराज-मान हुए, तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर से बोला— 'माइयो, मेरी सारी उम्र छल-कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने द्यादिमयों को दगा दी, कितना खरे को खोटा किया, पर ग्रव भगवान् ने मुक्त पर दया की है, वह मेरे मुँह की कालिख मिटाना चाहते हैं। मैं ग्राप सभी भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिस्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल को खोटा कर दिया हो, वह ग्राकर ग्रपनी एक-एक कौदी चुका ले।

अगर कोई यहाँ न झा सका हो, तो झाप लोग उससे जाकर कह, देरीजये, कल CC-D. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri , से एक महीने तक जब जो चाहे आये, श्रीर अपना हिसाव चुकता कर ले। गवहै साखी का काम नहीं।

' सब लोग सन्नाटे में ग्रा गये। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर वोला-'हम कहते न थे!' किसी ने ग्रविश्वास से कहा—'क्या खाकर भरेगा, हजारों श टोटल हो जायगा!'

एक ठाकुर ने ठठोली की—और जो लोग सुरधाम चले गये ? महादेव ने उत्तर दिया—उनके घरवाले तो होंगे ?

किन्तु इस समय लोगों को वसूलो की इतनी इच्छा न थी; जितनी यह जाके की कि इसे इतना धन मिल कहाँ से गया ? किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थी, गड़े मुदें को उखाड़ना क्या जानें। जि प्रायः लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पिक अवसर पर मूल-चूक हो जाने का भय उनका मुँह बन्द किये हुए था। सबसे वहं बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था।

- अचानक पुरोहितजी बोले— तुम्हें याद है, मैंने एक कंठा बनाने के लिए सेर दिया था, और तुमने कई माशे तौल में उड़ा दिये थे।

महादेव-हाँ, याद है। आपका कितना नुकसान हुआ होगा ? पुरोहित-पचास रुपये से कम न होगा।

महादेव ने कमर से दो मोहरें निकालीं, और पुरोहितजी के सामने रख वैं पुरोहित की लॉलुपता पर टीकाएँ होने लगीं—यह वेईमानी है, बहुत हो दो-चार रुपये का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से पचास रुपये ऐंठ लिये। नागल का भी डर नहीं। बनने को पंडित, पर नीयत ऐसी खराव! राम-राम!

लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा-सी हो गयी। एक घंटा बीत गया; जन सहलों मनुष्यों में एक भी न खड़ा हुआ। तब महादेव ने फिर कहा—महिता है, आप लोग अपना-अपना हिसाब भूल गये हैं। इसीलिए आज कथाई दीजिए, मैं एक महीने तक आपकी राह देखूँगा। इसके पीछे तीर्थ-यात्रा विला जाऊँगा। आप सब भाइयों से मेरी बिनती है कि आप मेरा उद्धार करें।

एक महीना तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोर्गे भय से नीर्दे नेर्दे नीर्दे नीर्दे नीर्दे नीर्दे नीर्दे नीर्दे नीर्दे नीर्द छूटा। साधु-अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते, उनका यथायोग्य सत्कार करता। दूर-दूर उसका सुयशं फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को जात हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्-व्यवहार है! अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है, और अच्छों के लिए अच्छा।

Ę

इस घटना को हुए ५० वर्ष बीत चुके हैं। ग्राप बेंदों जाइए, तो दूर ही से एक सुनहरा कलस दिखाई देता है। यह ठाकुरद्वारे का कलस है। उससे मिला हुग्रा एक पक्का तालाव है, जिसमें खूब कमल खिले हैं। उसकी मछिलियाँ कोई नहीं पकड़ता। तालाव के किनारे एक विशाल समाधि है। यही ग्रात्माराम का स्मृति-चिह्न है। उसके सम्बन्ध में विभिन्न किवदिन्तयाँ प्रचलित हैं। कोई कहता है रत्न-जटित पिंजड़ा स्वर्ग को चला गया। कोई कहता है, वह 'सत्त गुरुदत्त' कहता हुग्रा ग्रन्तधान हो गया। पर यथार्थ यह है कि उस पची-छप चन्द्र को किसी विल्ली-छपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं, ग्राघी रात को ग्रमी तक तालाव के किनारे ग्रावाज ग्राती है—

'सत्त गुरुदत्त शिवदत्त दाता, त्र राम के चरन में चित्त लागा।'

महादेव के विषय में भी कितनी ही जन-श्रुतियाँ हैं। उनमें सबसे मान्य यह है कि आत्माराम के समाधिस्थ होने के बाद वह कई संन्यासियों के साथ हिमालय चला गया, और वहाँ से लौटकर न आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया।

## प्रेरणा

दी कचा में सूर्यप्रकाश से ज्यादा ऊधमी कोई लड़का न था, बिल्क यों कहो है अध्यापन-काल के दस वर्षों में मुक्ते ऐसी विषम प्रकृति के शिष्य से सावका र पड़ा था। कपट-क्रीड़ा में उसकी जान बसती थी। अध्यापकों को बनाने क्रीचिढ़ाने, उद्योगी बालकों को छेड़ने और रुलाने में ही उसे आनन्द आता था। ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचता, ऐसे-ऐसे फंदे डालता, ऐसे-ऐसे बाँधनू बाँधता कि देवक आश्चर्य होता था। गरोहवन्दी में अम्मुस्त था।

खुदाई फौजदारों को एक फौज बना ली थी और उसके आतंक से शाला क शासन करता था। मुख्य अधिष्ठाता की आज्ञा टल जाय, मगर क्या मजाल कि को उसके हुक्म की अवज्ञा कर सके। स्कूल के चपरासी और अर्दली उससे थरक काँपते ये। इंस्पेक्टर का मुझाइना होनेवाला था, मुख्य अविष्ठाता ने हुक्म दिया ह लड़के निर्दिष्ट समय के झाव घएटा पहले झा जायें। मतलव यह था कि लड़कों हे मुग्राइने के बारे में कुछ जरूरी बातें बता दी जायें, मगर दस बज गये, इंस्पेका साहब माकर बैठ गये, भीर मदरसे में एक लड़का भी नहीं। ग्यारह वजे सब क्षा इस तरह निकल पड़े जैसे कोई पिंजरा खोल दिया हो । इंस्पेक्टर साहव ने कैंफिल में लिखा—डिसिप्लिन बहुत खराब है। प्रिंसिपल साहव की किरिकरी हुई, ग्रम पक बदनाम हुए, ग्रांर यह सारी शरारत सूर्यप्रकाश की थी। मगर बहुत पूछना करने पर भी किसी ने शूर्यप्रकाश का नाम तक न लिया। मुक्ते अपने संचालन-विधि पर गर्व था। ट्रेनिंग कालेज में इस विषय में मैंने ख्याति प्राप्त की थी। मगर गई मेरा सारा संचालन-कौशल मोर्चा खा गया था। कुछ ग्रक्ल ही काम नहीं करती शैतान को कैसे सन्मार्ग पर लायें। कई बार ग्रध्यापकों की बैठक हुई; पर गृह गिए न खुलो । नई शिचा-विधि के अनुसार में दंड-नीति का पचपाती न था, मगर क हम इस नीति से केवल इसलिए विरक्त थे कि कहीं उपचार रोग से भी ग्रसाण हो जाय । सूर्यप्रकाश को स्कूल से निकाल देने का प्रस्ताव भी किया गया, पर ही अपनी अयोग्यता का प्रमास समम्भकर हम इस नीति की शिक्षहार करनी कर्म परि

न कर सके। वीस-वाईस अनुभवी और शिच्या-शास्त्र के आचार एक वारहतेरह साल के उद् एड वालक का सुधार न कर सकें, यह विचार बहुत ही निराशाजनक था। यों तो सारा स्कूल उससे जाहि-जाहि करता था, मगर सबसे ज्यादा संकट में मैं था, क्योंकि वह मेरी कचा का छात्र था, और उसकी शरारतों का कुफल मुक्ते भोगना पड़ता था। मैं स्कूल आता, तो हरदम यही खटका लगा रहता था कि देखें आज क्या विपत्ति आती है। एक दिन मैंने अपनी मेज की दराज खोली, तो उसमें से एक वड़ा-सा मेंढक निकल पड़ा। मैं चौंककर पीछे हटा तो क्लास में एक शोर मच गया। उसकी ओर सरोज नेत्रों से देखकर रह गया। सारा घंटा उपदेश में बीत गया और वह पट्ठा सिर भुकाये नीचे मुस्करा रहा था। मुक्ते आश्चर्य होता था कि यह नीचे की कचाओं में कैसे पास धुआ। एक दिन मैंने गुस्से से कहा—
तुम इस कचा से उम्र-भर नहीं पास हो सकते। सूर्यप्रकाश ने अविचलित माव से कहा—आप मेरे पास होने की चिन्ता न करें। मैं हमेशा पास हुआ हूँ और अव की मी हुँगा।

'ग्रसम्भव!'

'ग्रसम्भव सम्भव हो जायगा !'

में सारचर्य उसका मुँह देखने लगा। जहीन-से-जहीन लड़का भी अपनी सफलता का दावा इतने निर्विवाद रूप से न कर सकता था। मैंने सोचा, वह प्रश्न-पत्र उड़ा लेता होगा। मैंने प्रतिज्ञा की, अवकी इसकी एक चाल भी न चलने दूँगा। देखूँ कितने दिन इस कज्ञा में पड़ा रहता है। आप घवड़ाकर निकल जायगा।

लिए वह एक विकट रहस्य था। अगर यही ढंग रहे, तो एक दिन वह या तो के में होगा या पागलखाने में।

२

उसी साल मेरा तबादला हो गया । यद्यपि यहाँ का जलवायु मेरे अनुकृत श प्रिंसिपल और अन्य अध्यापकों से मैत्री हो गयी थी, मगर मैं अपने तबादले से का हुआ; क्योंकि सूर्यप्रकाश मेरे मार्ग का काँटा न रहेगा। लड़कों ने मुक्ते विदाई दावत दी; ग्रीर सब-के-सब स्टेशन तक पहुँचाने ग्राये। उस वक्त सभी सक्षे ग्राँखों में ग्राँसू भरे हुए थे ! मैं भी अनने ग्राँसुग्रों को न रोक सका। सहसा में निगाह सूर्यप्रकाश पर पड़ी, जो सबसे पीछे लिजित खड़ा था। मुक्ते ऐसा मान हुमा कि उसकी माँखें भी भीगी थीं। मेरा जी वार-वार चाहता था कि चलते-क उससे दो-चार वार्ते कर लूँ । शायद वह भी मुभसे कुछ कहना चाहता था; म न मैंने पहले बातें कीं, न उसने; हालाँकि मुक्ते बहुत दिनों तक इसका खेद ए उसकी भिभक तो चमा के योग्य थी; पर मेरा अवरोध अचम्य था। संभव इ उस करुणा और ग्लानि की दशा में मेरी दो-चार निष्कपट वार्ते उसके दिल पर अक कर जातीं; मगर इन्हीं खोये हुए अवसरों का नाम तो जोवन है। गाड़ी मन्द ग से चली। लड़के कई कदम तक उसके साथ दौड़े। मैं खिड़की के वाहर सिर कि खड़ा था। कुछ देर तक मुभे उनके हिलते हुए रूमाल नजर ग्राये। फिर वह रेख आकाश में विलीत हो गयीं; मगर एक अल्पकाय मूर्ति अव भी प्लेटफार्म पर ह थी। मैंने अनुमान किया, वह सूर्यप्रकाश है। उस समय मेरा हृदय किसी कि कैदी की भाँति घृषा, मालिन्य और उदासीनता के बन्धनों को तोड़-तोड़कर ज गले मिलने के लिए तड़प उठा।

कालेज का प्रिसिपल बना दिया गया । यह सिद्धि मेरे लिए बिलकुल आशातीत थी। मेरी भावना स्वप्न में भी इतनी दूर नहीं उड़ी थी, किन्तु पदिलप्सा अब किसी और भी ऊँची डाली पर आश्रय लेना चाहतो थो। शिचामन्त्री से रब्त-जब्त पैदा किया। मन्त्री महोदय मुक्त पर कृपा रखते थे; मगर वास्तव में शिचा के मौलिक सिद्धान्तों का उन्हें ज्ञान न था। मुक्ते पाकर उन्होंने सारा भार मेरे कपर डाल दिया। घोड़े पर सवार वह थे, लगाम मेरे हाथ में थी। फल यह हुम्रा कि उनके राजनैतिक विप-चियं से मेरा विरोध हो गया। मुक्त पर जा-वेजा आक्रमण होने लगे। मैं सिद्धान्त-ह्रप से ग्रनिवार्य शिचा का विरोधी हूँ। मेरा विचार है कि हरएक मनुष्य को उन विषयों में ज्यादा स्वाधीनता होनी चाहिए, जिनका उनसे निज का सम्बन्ध है। मेरा विचार है कि यूरोप में भ्रनिवार्य शिचा की जरूरत है, भारत में नहीं। भौति-कता पश्चिमी सभ्यता का मूल तत्व है। वहाँ किसी काम की प्रेरएा, ग्राधिक लाम के आवार पर होती है। जिन्दगी की जरूरतें ज्यादा हैं, इसलिए जीवन संग्राम भी ग्रधिक भीपरा है। माता-पिता भोग के दास होकर बच्चों. को जल्द-जल्द कुछ कमाने पर मजबूर करते हैं। इसकी जगह कि वह मद का त्याग करके एक शिलिंग रोज की बचत कर लें, वे अपने कमिसन बच्चे को एक शिलिंग की मजदूरी करने के लिए दवायेंगे । भारतीय जीवन में सात्विक सरलता है। हम उस वक्त उक ग्रपने वच्चों से मजदूरी नहीं कराते, जब तक कि परिस्थित हमें विवश न कर दे। दरिद्र-से-दरिद्र हिन्दुस्तानी मजदूर भी शिचा के उपकारों का कायल है। उसके मन में यह ग्रमिलापा होती है कि मेरा बच्चा चार ग्रचर पद जाय। इसलिए नहीं कि उसे कोई अधिकार मिलेगा; बल्कि केवल इसलिए कि विद्या मानवी शील का एक रहङ्गार है। अगर यह जानकर भी वह अपने बच्चे को मदरसे नहीं मेजता, तो समक्क लेना चाहिए कि वह मजबूर है। ऐसी दशा में उस पर कानून का प्रहार करना मेरी दृष्टि में न्याय-संगत नहीं है। इसके सिवाय मेरे विचार में भभी हमारे देश में योग्य शिचकों का भ्रभाव है। ग्रर्ड-शिचित भीर मल्प वेतन पानेवाले ग्रध्यापकों से ग्राप यह ग्राशा नहीं रख सकते हैं कि वह कोई ऊँवा श्रादशे अपने सामने रख सकें। अधिक-से-अधिक इतना ही होगा कि चार-पाँच वर्ष में वालक को अचर-ज्ञान हो जायगा। मैं इसे पर्वत खोदकर चुहिया निका-लेने के जुड़क । असम्भाना कु विश्वयमा अमन्त्रा हो। जामे शालासह जुनसङ्ग स्ट्राह्म स्ट्राहम स्ट्राह्म स्ट्राहम स्ट्रा

ग्रासानी से तय किया जा सकता है। मैं ग्रनुभव से कह सकता हूँ कि युनावर में हम जितना ज्ञान एक महीने में प्राप्त कर सकते हैं, उतना वाल्यावस्था तीन साल में भी नहीं कर सकते, फिर खामख्वाह वच्चों को मदरसे में कैद को से क्या लाभ । मदरसे के वाहर रहकर उसे स्वच्छ वायु तो मिलती; प्राकृति अनुभव तो होते । पाठशाला में बन्द करके तो आप उसके मानसिक और शारीहि दोनों विद्यानों की जड़ काट देते हैं; इसलिए जब प्रांतीय व्यवस्थापिका स्म में ग्रनिवार्य शिचा का प्रस्ताव पेश हुन्ना, तो मेरी प्रेरणा से मिनिस्टर साहव है उसका विरोध किया। नतीजा यह हुआ कि प्रस्ताव श्रस्वीकृत हो गया। जि क्या था। मिनिस्टर साहव की ग्रीर मेरी वह ले-दे हुई कि कुछ न पूछिए। व्यक्तिया आचोप किये जाने लगे । मैं गरीव की बीवी था, मुफे ही सवकी साभी बनना पड़ा। मुफे देश-द्रोही, उन्नति का शत्रु और नौकरशाही का गुलाम कहा गया। मेरे काले में जरा-सी भी कोई बात होती तो कोंसिल में मुक्त पर वर्षा होने लगती। मैंने ए चपरासी को पृथक् किया। सारी कौंसिल पंजे भाड़कर मेरे पीछे पड़ गयी। म्राब्रि मिनिस्टर को मजबूर होकर उस चपरासी को वहाल करना पड़ा। यह ग्रपमान में लिए असह्य था। शायद कोई भी इसे सहन न कर सकता। मिनिस्टर साहव मुफे शिकायत नहीं। वह मजबूर थे। हाँ, इस वातावरए में काम करना में लिए दुस्साच्य हो गया । मुक्ते ग्रपने कालेज के ग्रान्तरिक संगठन का भी ग्रधिका नहीं। अमुक क्यों नहीं परीचा में भेजा गया, अमुक के वदले अमुक को क्यों तह छात्रवृत्ति दी गयी, अमुक प्रध्यापक को अमुक कचा क्यों नहीं दी जाती; इस तर के सारहीन भ्राचीर्पों ने मेरी नाक में दम कर दिया था। इस नयी चोट ने का तोड़ दी । मैंने इस्तीफा दे दिया ।

मुक्ते मिनिस्टर साहव से इतनी आशा अवश्य थी कि वह कम-से-कम इ विषय में न्याय-परायखता से काम लेंगे; मगर उन्होंने न्याय की जगह नीति को मान समका और मुक्ते कई साल की भिक्त का यह फल मिला कि मैं पदच्युत कर हिंग गया। संसार का ऐसा कटु अनुभव मुक्ते अब तक न हुआ था। ग्रह भी कुछ बुरेश गये थे, उन्हों दिनों पत्नी का देहान्त हो गया। अन्तिम दर्शन भी न कर सका सच्या समयानदी तट पर सेर करने गया था। वह कुछ अस्वस्थ थों। लौटा है उनकी लाह्य सिली। कदाचित हुदय की स्वित्तित हो अस्मिक्ट क्रिक्त हो अस्मिक्ट क्रिका हुमानात है कमर तोड़ दी । माता के प्रसाद और आशार्वाद से वहे-बहे महान् पुरुष क्रुतार्थ हो गये हैं । मैं जो कुछ हुआ, पत्नी के प्रसाद और आशीर्वाद से हुआ; वह मेरे भाष्य की विधानी थी । कितना अलौकिक त्याग था, कितना विशाल धैर्य । उनके भाड़्यें मं तीक्षाता का नाम भी न था । मुफे याद नहीं आता कि मैंने कभी उनकी भूकुटी संकुचित देखी हो । निराश होना तो जानती ही न थीं । मैं कई बार सक्त बीमार पड़ा हूँ । वैच भी निराश हो गये हैं; पर वह अपने धैर्य और शांति से अखुमान भी विचालत नहीं हुई । उन्हें विश्वास था कि मैं अपने पति के जीवन-काल में महन्ती और वही हुआ भी । मैं जीवन में अब तक उन्हीं के सहारे खड़ा था । जब वह अवलम्ब ही न रहा, तो जीवन कहाँ रहता । खाने और सोने का नाम जीवन नहीं है । जीवन नाम है, सदैव आगे बढ़ते रहने की लगन का । यह लगन गायव हो गयी । मैं संसार से विरक्त हो गया । और एकांतवास में जीवन के दिन व्यतीत करने का निरचय करके एक छोटे-से गाँव में जा बसा । चारों तरफ ऊचे- ऊचे टीले थे, एक और गंगा वहती थी । मैंने नदी के किनारे एक छोटा-सा घर बना लिया और उसी में रहने लगा ।

3

मगर काम करना तो मानवी स्वभाव है। वेकारी में जीवन कैसे कटता।
मैंने एक छोटी-सी पाठशाला खोल ली; एक वृच की छाँह में गाँव के सड़कों को
जमाकर कुछ पढ़ाया करता था। उसकी यहाँ इतनी स्थाति हुई कि आस-पास के
गाँव के छात्र भी खाने लगे।

एक दिन मैं अपनी कचा को पढ़ा रहा था कि पाठशाला के पास एक मोटर आकर रकी और उसमें से जिले के डिप्टी किमश्नर उतर पड़े। मैं उस समय केवल एक कुरता और घोती पहने हुए था। इस वेश में एक हाकिम से मिलते हुए शर्म आ रही थी। डिप्टी किमश्नर मेरे समीप आये तो मैंने फेंपते हुए हाथ वढ़ाया; मगर वह मुक्तसे हाथ मिलाने के वदले मेरे पैरों की ओर मुके और उन पर सिर खि दिया। मैं कुछ ऐसा सिटिपटा गया कि मेरे मुंह से एक शब्द भी न निकला। मैं भैंगरेजी अच्छी जिखता है दर्शनशास्त्र का भी आवार्य है, व्याख्यान भी अच्छे दे СС-0 Mulmukshu किस्प्रीन Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

लेता हूँ; मृगर इन गुणों में एक भी श्रद्धा के योग्य नहीं। श्रद्धा तो ज्ञानियों के साधुक्रों ही के अधिकार की वस्तु है। अगर मैं व्राह्मण होता, तो एक कि थी। हालाँकि एक सिविलियन का किसी ब्राह्मण के पैरों पर सिर रखना के चिन्तनीय है।

मैं ग्रभो इसी विस्मय में पड़ा हुग्रा था कि डिप्टी कमिश्नर ने सिर उस ग्रीर मेरी तरफ देखकर कहा—ग्रापने शायद मुभे पहचाना नहीं।

इतना सुनते ही मेरे स्मृति-नेत्र खुल गये, बोला, ग्रापका नाम सूर्यप्रकाह नहीं है।

'जी हाँ, मैं ग्रापका वही ग्रभागा शिष्य हूँ।'

'वारह-तेरह वर्ष हो गये।' ः

सूर्यप्रकाश ने मुस्कराकर कहा—ग्रध्यापक लड़कों को भूल जाते हैं; पर तहं उन्हें हमेशा याद रखते हैं।

मैंने उसी विनोद के भाव से कहा—तुम जैसे लड़कों को भूलना असम्भव हैं सूर्यप्रकाश ने विनीत स्वर में कहा—उन्हीं अपराधों को जमा कराने के वि सेवा में आया हूँ। मैं सदैव आपकी खबर लेता रहता था। जब आप इंग्लैंड के तो मैंने आपके लिए वधाई का पत्र लिखा; पर उसे भेज न सका। जब आ प्रिंसिपल हुए, मैं इंग्लैंड जाने को तैयार था। वहाँ मैं पत्रिकाओं में आपके के पढ़ता रहता था। जब लौटा तो मालूम हुआ कि आपने इस्तीफा दे दिया औ कहीं देहात में चले नाये हैं। इस जिले में आये हुए मुक्ते एक वर्ष से अधिक हुए पर इसका जरा भी अनुमान न था कि आप यहाँ एकान्त-सेवन कर रहे हैं। इजाड़ गाँव में आपका जी कैसे लगता है। इतनी ही अवस्था में आपने वाना लिया?

मैं नहीं कह सकता कि सूर्यप्रकाश की उन्नति देखकर मुक्ते कितना आर्ख्य आनन्द हुआ। अगर वह मेरा पुत्र होता, तो भी इससे अधिक आनन्द न होंगे मैं उसे अपने फोपड़े में लाया और अपनी रामकहानी कह सुनायी।

सूर्यप्रकाश ने कहा—तो यह कहिए कि ग्राप ग्रपने ही एक भाई के विश्व घात के शिकार हुए । मेरा ग्रनुभव तो ग्रभी बहुत कम है; मगर इतने ही वि मुक्ते मालूब हो गया है, कि हम लोग सभी स्थानी हा जिस्सेदारियों की पूर्व नहीं जानते । मिनिस्टर साहव से भेंट हुई, तो पूछूँगा, कि यही आपका वर्म था ?

मैंने जवाब दिया—भाई, उनका दोष नहीं। सम्भव है, इस दशाँ में में भी श्री बही करता, जो उन्होंने किया। मुफे अपनी स्वार्थितप्सा की सजा मिल गयी, और उसके लिए मैं उनका ऋखो हूँ। बनावट नहीं, सत्य कहता हूँ कि यहाँ मुफे जो शांति है, वह और कहीं न थी। इस एकान्त जीवन में मुफे जीवन के तत्वों का वह ज्ञान हुआ, जो संपत्ति और अधिकार की दौड़ में किसी तरह सम्भव न था। इतिहास और भूगोल के पोथे चाटकर और यूरोप के विद्यालयों की शरण जाकर भी मैं अपनी ममता को न मिटा सका, विल्क यह रोग दिन-दिन और भी असाध्य होता जाता था। आप सीढ़ियों पर पाँव रखे वगैर छत की ऊँचाई तक नहीं पहुँच सकते। सम्पत्ति की अट्टालिका तक पहुँचने में दूसरों की जिन्दगी ही जीनों का काम देती है। आप उन्हें कुचलकर ही लद्द्य तक पहुँच सकते हैं। वहाँ सौजन्य और सहानुभूति का स्थान ही नहीं। मुफे ऐसा मालूम होता है कि उस वक्त मैं हिस्स जन्तुओं से घरा हुआ था और मेरी सारी शक्तियाँ अपनी आत्म-रचा में लगी रहती थीं। यहाँ मैं अपने चारों ओर सन्तोष और सरलता देखता हूँ। मेरे पास जो लोग आते हैं, कोई स्वार्थ लेकर नहीं आते और न मेरी सेवाओं में प्रशंसा या गौरव की लालसा है।

यह कहकर मैंने सूर्यप्रकाश के चेहरे की घोर गौर से देखा। कपट मुस्कान की जगह ग्लानि का रंग था। शायद यह दिखाने घाया था कि घाप जिसकी तरफ से इतने निराश हो गये थे, वह घव इस पद को सुशोभित कर रहा है। वह मुक्से घपने सदुद्योग का बखान चाहता था। मुक्ते घव घपनी भूच्च मालूम हुई। एक सम्पन्न घादमी के सामने समृद्धि की-निन्दा उचित नहीं। मैंने पुरन्त बात पलटकर कहा—मगर तुम धपना हाल तो कहो। तुम्हारी यह काया-पलट कैसे हुई? पुम्हारी शरारतों को याद करता हूँ तो घव भी रोएँ खड़े हो जाते हैं। किसी देवता के वरदान के सिवा घीर तो कहीं यह विभूति न प्राप्त हो सकती थी!

सूर्यप्रकाश ने मुस्कराकर कहा-आपका आशीर्वाद या।

मेरे बहुत आग्रह करने पर सूर्यप्रकाश ने अपना वृत्तान्त सुनाना शुरू किया— आपके चले जाने के कई दिन बाद मेरा ममेरा भाई स्कूल में दाखिल हुआ। उसकी उझ आठ-नौ साल से ज्यादा न थी। प्रिंसिपल साहब उसे होस्टल में न लेते थे और न मामा साहब उसके ठहरने का प्रबन्ध कर सकते थे। उन्हें इस संकूट में देखकर CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मैंने प्रिसिपल साहव से कहा-उसे मेरे कमरे में ठहरा दीजिए। प्रिसिपल साहव ेने इसे निर्यम-विरुद्ध वतलाया। इस पर मैंने विगड़कर उसी दिन होस्टल छोड दिया और एक किराये का मकान लेकर मोहन के साथ रहने लगा। उसकी मी कई साल पहले मर चुकी थी। इतना दुवला-पतला, कमजोर ग्रीर गरीव लडका था कि पहले ही दिन से मुक्ते उस पर दया आने लगी। कभी उसके सिर में दर्द होता, कभी ज्वर हो ग्राता। ग्राये दिन कोई-न-कोई वीमारी खड़ी रहती थी। इघर साँभ हुई ग्रीर उसे भपिकयाँ ग्राने लगीं। बड़ी, मुश्किल से भोजन करने उठता । दिन चढ़े तक सोया करता और जब तक मैं गोद में उठाकर बिठा न देता. उठने का नाम न लेता। रात को वहुधा चौंककर मेरी चारपाई पर ग्रा जाता ग्रीर मेरे गले लिपट कर सोता। मुभे उस पर कभी क्रोध न ग्राता। कह नहीं सकता. क्यों मुफ्ते उससे प्रेम हो गया। मैं जहाँ पहले नी बजे सोकर उठता था, अब तड़के उठ वैठता और उसके लिए दूच गरम करता। फिर उसे उठाकर ग्रांख-मुँह घुलाता और नाश्ता कराता । उसके स्वास्थ्य के विचार से नित्य वायु-सेवन को ले जाता । मैं जो कभी किताव लेकर न बैठता था, उसे घएटों पढ़ाया करता । मुझे अपने दायित्व का इतना ज्ञान कैसे हो गया; इसका मुक्के आश्चर्य है। उसे कोई शिकायत हो जाती तो मेरे प्राण नखों में समा जाते। डाक्टर के पास दौड़ता, दवाएँ लाता ग्रीर मोहन की खुशामद करके दवा पिलाता। सदैव यह चिंता लगी रहती थी, कि कोई वात उसकी इच्छा के विरुद्ध न हो जाय। इस वेचारे का यहाँ मेरे सिवा दूसरा कौनू है। मेरे चंचल मित्रों में से कोई उसे चिढ़ाता या छेड़ता तो मेरी त्योरियाँ वर्दल जाती थीं। कई लड़के मुक्ते वूढ़ी दाई कहकर चिढ़ाते थे। पर मैं हँसकर टाल देता था। मैं उसके सामने एक अनुचित शब्द भी मुँह से नहीं निकालता। यह शंका होती थो, कि कहीं मेरी देखा-देखी यह भी खराव न हो जाय। मैं उसके सामने इस तरह रहना चाहता था, कि वह मुक्ते ग्रपना ग्रादर्श समक्ते ग्रौर इसके लिए यह मानी हुई वात थी कि मैं ग्रपना चरित्र सुघारूँ। वह मेरा नौ बर्जे सोकर उठना, बारह बजे तक मटरगश्ती करना, नई-नई शरारतों के मनसूवे बाँधना और म्रव्यापकों की माँख वचाकर स्कूल से उड़ जाना, सब भ्राप-ही-म्राप जाती रहा। स्वास्थ्य ग्रौर चरित्र-पालन के सिद्धान्तों का मैं शत्रु था; पर ग्रब मुक्ते बढ़कर उन् नियमों का रचक दूसरा न था। में ईश्वर का उपहास किया करती
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by es angount

ıi

q

3

ıİ

FT

दं

ले

π,

रि

Τ,

के

Ę

ने

ì

ई

π,

गी

į

तो

हों

1

वे

11

III H

I

सूर्यप्रकाश के सजल नेत्रों में हसरत से भरा हुआ आनन्द चमक उठा, बोला-वह मुक्ते एक मिनट के लिए भी न छोड़ता था। मेरे साथ बैठता, मेरे साथ खाता साथ सोता । मैं ही उसका सव-कुछ था । आज वह संसार में नहीं है मगर मेरे लिए वह श्रव भी उसी तरह जीता-जागता है। मैं जो कुछ हूँ, उसी का बनाया हुआ हूँ। भ्रगर वह दैवी विघान की भाँति मेरा पथ-प्रदर्शक न बन जाता तो शायद ग्राज मैं किसी जेल में पड़ा होता। एक दिन मैंने कह दिया था—ग्रगर तुम रोज नहा न लिया करोगे, मैं तुमसे न बोलूँगा। नहाने से वह न जाने क्यों जो चुराता था । मेरी घमको का फल यह हुआ कि वह नित्य प्रातःकाल नहाने लगा । कितनी ही सर्दी क्यों न हो, कितनी ही ठडी हवा चले, लेकिन वह स्नार ध्वश्य करताथा। देखता रहता था, मैं किस वात से खुश होता हूँ। एक दिन मैं कई मित्रों के साथ थियेटर देखने चला गया, ताकीद कर गया था कि तुम खाना खाकर सो रहना। तीन बजे रात को लौटा तो देखा वह बैठा हुमा है। मैंने पूछा—तुम सोये नहीं ? बोला---नींद नहीं आयी । उस दिन से मैंने थियेटर जाने का नाम न लिया । बच्चों में प्यार की जो एक भूख होती है-दूघ, मिठाई ग्रौर खिलीने से भी ज्यादा मादक-जो माँ की गोद के सामने संसार की नििष की भी परवाह नहीं करती, मोहन की वह भूख कभी सन्तुष्ट न होती थी, पहाड़ों से टकरानेवाली सारस की ग्रावाज की तरह वह सदैव उसकी नसों में गूँजा करती थी। जैसे मूमि पर फैली हुई: नता कोई

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eQangotri

सहारा पाते ही उससे चिपट जाती है, वही हाल मोहन का था ! वह मुक्तसे ऐसा विपट गया था कि पृथक् किया जाता तो उसकी कोमल वेलि के टुकड़े-टुकड़े हो जाते । वह मेरे साथ तीन साल रहा ग्रीर तव मेरे जीवन में प्रकाश की एक रेखा डालकर ग्रन्धकार में विलीन हो गया । उस जीर्या काया में कैसे-कैसे ग्ररमान भरे हुए थे । कदाचित् ईश्वर ने मेरे जीवन में एक ग्रवलम्बन की सृष्टि करने के लिए उसे भेजा था । उद्देश्य पूरा हो गया तो वह क्यों रहता ?

8

'गर्मियों की तातील थी। दो तातीलों में मोहन मेरे ही साथ रहा था। मामाजी के याग्रह करने पर भी घर न गया ह ग्रव की कालेज के छात्रों ने काश्मीर-यात्रा करने का निश्चय किया ग्रौर मुफे उसका ग्रध्यच्च बनाया। काश्मीर यात्रा की ग्रमिलाधा मुफे चिरकाल से थी। इस ग्रवसर को गनीमत समफा। मोहन को मामाजी के पास मेजकर मैं काश्मीर चला गया। दो महीने के बाद लौटा तो मालूम हुग्रा मोहन बीमार है। काश्मीर में मुफे बार-बार मोहन की याद ग्राती थी ग्रोर जी चाहता था लौट जाऊँ। मुफे इस पर इतना प्रेम है इसका ग्रन्दाज मुफे काश्मीर जाकर हुग्रा; लेकिन मित्रों ने पीछा न छोड़ा। उसकी बीमारी की खबर पाते ही मैं ग्रधीर हो उठा ग्रौर दूसरे ही दिन उसके पास जा पहुँचा। मुफे देखते ही उसके पीले ग्रौर सूखे हुए चेहरे पर ग्रानन्द की स्फूर्ति फलक पड़ो। मैं दौड़कर उसके गले से लिपट गया। उसकी ग्रांखों में वह दूर दृष्टि ग्रौर चेहरे पर बह ग्रलौकिक ग्राभा थी जो मेंडराती हुई मृत्यु की सूचना देती है। मैंने ग्रावेश से कांपते हुए स्वर में पूछा—यह तुम्हारी क्या दशा है मोहन ? दो ही महीने में यह नौवत पहुँच गयी? मोहन ने सरल मुस्कान के साथ कहा—ग्राप कश्मीर को सैर करने गये थे; मैं ग्राकाश को सैर करने जा रहा है। '

'मगर यह दुःख कहानी कहकर मैं रोना और रुलाना नहीं चाहता। मेरे चले जाने के बाद मोहन इतने परिश्रम से पढ़ने लगा, मानो तपस्या कर रही हो। उसे यह घुन सवार हो गयी थी कि साल-भर की पढ़ाई दो महीने में समाध कर ले और स्कूल खुलने के बाद मुक्तसे इस श्रम का प्रशंसा-ख्पी उपहार प्राव

करे । मैं किस तरह उसको पीठ ठोकूँगा, शाबाशी दूँगा, अपने मित्रों से बम्बान करूँगा; इन भावनाओं ने अपने सारे वालोचित उत्साह और तल्बीनता के सालू उसे वशीभूत कर लिया। मामाजी को दफ्तर के कामों से इतना अवकाश कहाँ कि उसके मनोरंजन का ब्यान रखें। शायद उसे प्रतिदिन कुछ-न-कुछ पढ़ते देखकर वह दिल में खुश होते थे। उसे खेलते न देखकर भला क्या कहते ? फल यह हुआ कि मोहन को हल्का-हल्का ज्वर धाने लगा; किन्तु उस दशा में भी उसने पढ़ना न छोड़ा। कुछ ग्रौर व्यतिक्रम भी हुए, ज्वर का प्रकोप ग्रौर भी वढ़ा; पर उस दशा में भी ज्वर कुछ हल्का हो जाता तो कितावें देखने लगता था। उसके प्रारा मुक्तमें ही वने रहते थे। ज्वर की दशा में भी नौकरों से पूछता—भैया का पत्र ग्राया ? वह कव ग्रायेंगे ? इसके सिवा ग्रीर कोई दूसरी ग्रिभलावा न थी। ग्रगर मुक्ते मालूम होता की मेरी काश्मीर-यात्रः इतनी महँगी पड़ेगी तो उघर जाने का नाम न लेता। उसे वचाने के लिए मुक्ससे जो कुछ हो सकता था वह मैंने सव किया; किन्तु बुखार टायफायड था, उसकी जान लेकर ही उतरा । उसके जीवन का स्वप्न मेरे लिए किसी ऋषि का ग्राशोर्वाद वनकर मुक्ते प्रोत्साहित करने लगा ग्रौर यह उसी का शुभ फल है कि आज आप मुक्ते इस दशा में देख रहे हैं। मोहन की बाल-श्रमिलाषाश्रों को प्रत्यच रूप में लाकर मुक्ते यह संतोष होता है कि शायद उसकी पिवत्र ग्रात्मा मुक्ते देखकर प्रसन्न होती हो । यही प्रेरणा यी कि जिसने कठिन-से-कठिन परोचाओं में भी मेरा बेड़ा पार लगाया; नहीं तो मैं आज भी वही मन्द-बुद्धि सूर्यप्रकाश हूँ, जिसकी सूरत से ग्राप चिढ़ते थे।

उस दिन से मैं कई बार सूर्यप्रकाश से मिल चुका हूँ। जब वह इस तरफ आ जाता है तो विना मुक्तसे मिले नहीं जाता है। मोहन को अब भी वह अपना इण्टदेव समक्तता है। मानव-प्रकृति का वह एक ऐसा रहस्य है जिसे मैं आज तक नहीं समक्त सका।

## सवा सेर गेहूँ

गरीब ग्रांदमी था, अपने काम-से-काम, न किसी के लेने में न देने में। अक्का पंजा न जानता था; छल-प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी, ठगे जाने की चिन्ता न थी, ठग-विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया; न मिला चबेने पर काट दी, चबेना भी न मिला तो पानी पी लिया, और राम का नाम लेकर सो रहा। किन्तु जब कोई ग्रतिथि द्वार पर भ्रा जाता था तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का त्याग करना पड़ता था। विशेषकर जब साधु-महात्मा पदार्पण करते थे तो उसे अनिवार्यतः सांसारिकता को शरण लेनी पृड़ती थी। खुद भूखा सो सकता था पर साधु को कैसे भूखा सुलाता, भगवान के भक्त ठहरे!

एक दिन संघ्या समय एक महात्मा ने आकर उसके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पीतल का कमएडल हाथ में खड़ाऊँ पैर में ऐनक आँखों पर, सम्पूर्ण वेष उन महात्माओं का-सा था जो रईसों के प्रासादों में तपस्या, हवागाड़ियों पर देवस्थानों को परिक्रमा और योगसिद्धि प्राप्त करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जो का आटा था, वह उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जो का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, पर वर्तमान युग में जो का भोजन सिद्ध प्रखों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिन्ता हुई, महात्माजों को क्या खिलाऊँ। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूँ का आटा उघार लाऊँ, पर गाँव-भर में गेहूँ कह आटा न मिला। गाँव में सब मनुष्य-हो-मनुष्य थे, देवता एक भी न था, अतः देवताओं का पदार्थ कैसे मिलता ? सौभाग्य से गाँव के विप्र महाराज के यहाँ से थोड़े-से गेहूँ मिल गये। उसने सवा सेर गेहूँ उघार लिया और स्त्री से कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लम्बी तानकर सोये। आतः-काल आशीर्वाद देकर अपनी राह ली।

वित्र महाराज साल में दो बार खिलहानी किया करते थे। शंकर ने दिल में कहा सवा सेर गेहूँ इन्हें क्या लौटाऊँ, पसेरी के बदले कुछ ज्यादा खिलहानी दे दूँगा, यह भी समफ जायेंगे, मैं भी समफ जाऊँगा। चैत में जब विप्रजी पहुँचे तो उन्हें डेढ़ पसेरी के लगभग गेहूँ दे दिया और अपने को उऋष समक्रकर उत्तर्भें कोई चरचा न की। विप्रजी ने फिर कभी न माँगा। सरल शंकर को क्या मालूम था कि यह सवा सेर गेहूँ चुकाने के लिए उसे दूसरा जन्म लेना पहेगा।

सात साल गुजर गये। विप्रजी विप्र से महाजन हुए, शंकर किसान से मजूर हो गया । उसका छोटा भाई मङ्गल उससे झलग हो गया था । एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गये थे। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाये, किन्तु 'परिस्थिति ने उसे विवश कर दिया । जिस दिन अलग-म्रलग चूल्हे जले, वह फूट-फूटकर रोया । म्राज से माई-माई शत्रु हो जायेंगे, एक रोयेगा तो दूसरा हैंसेगा, एक के घर मातम होगा तो दूसरे के घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बन्धन, खून का बन्धन, दूब का बन्धन आज टूटा जाता है। उसने भगीरथ-परिश्रम से कुल-मर्यादा का वृच लगाया वा, उसे अपने रक्त से सींचा था, उसको जड़ से उखड़ता देखकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। सात दिनों तक उसने-दाने की सूरत तक न देखी। दिनभर जेठ की धूप में काम करता ग्रीर रात को मुँह लपेटकर सो रहता। इस मीषण बेदना ग्रीर दुस्सह कष्ट ने रक्त को जला दिया, मांस भीर मज्जा को घुला दिया । बीमार पड़ा तो महोनों खाट से न उठा । अब गुजर बसर कैसे हो ? पाँच बीधे के आधे खेत रह गये, एक बैल रह गया, खेती क्या खाक होती ! अंत को यहाँ तक नौबत पहुँची कि खेती केवल मर्यादा-रचा का साधनमात्र रह गयी, जीविका का भार मजूरी पर ग्रा पड़ा।

सात वर्ष बीत गये, एक दिन शंकर मजूरी करके लौटा, तो राह में विप्रजी ने टोककर कहा—शंकर, कल आके अपने बीज-बेग का हिसाब कर ले। तेरे यहाँ, साढ़े पाँच मन गेहूँ कब के बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता, हजर करने का मन है क्या ?

शंकर ने चिकत होकर कहा—मैंने तुमसे कब गेहूँ लिये थे जो साढ़े पाँच मन हो गये ? तुम भूलते हो, मेरे यहाँ किसी का न छटाँक-भर ग्रनाज है, न एक पैसा उधार।

विप्र—इसी नीयत का तो यह फल भोग रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। CC-प्रहाजनहक्क्या विप्रजीपने समासका सिएका जिन्ने किया और प्राप्त वर्ष ्यहले शंकर की दिये थे। शंकर सुनकर ग्रवाक् रह गया। ईश्वर! मैंने इन्हें कितनी बार खिलहानी दी, इन्होंने मेरा कौन-सा काम किया? जब पोथो-पत्रा देखने, साइत-सगुन विचारने द्वार पर ग्राते थे, कुछ-न-कुछ 'दिचिए।' ले ही जाते थे। इतना स्वार्थ! सवा सेर ग्रनाज को ग्रएडे की भाँति सेंकर ग्राज यह पिशाच खड़ा कर दिया, जो मुक्ते निगल जायगा। इतने दिनों में एक बार भी कह देते तो मैं गेहूँ तौलकर दे देता, क्या इसी नीयत से चुप साधे बैठे रहे? वोला—महाराज, नाम लेकर तो मैंने उतना ग्रनाज नहीं दिया, पर कई बार खिलहानी में सेर-सेर दो-दो सेर दिया है। ग्रव ग्राज साढ़े पाँच मन माँगते हैं, मैं कहाँ से दूँगा?

विप्र—लेखा जो-जो, वससी सौ-सो ! तुमने जो कुछ दिया होगा, उसका कोई हिसाब नहीं चाहे एक की जगह चार पसेरी दे दो । तुम्हारे नाम वही में साढ़े पाँच मन लिखा हुआ है, जिससे चाहे हिसाब लगवा लो । दे दो तो तुम्हारा नाम छेंक हैं, नहीं तो श्रीर भी बढ़ता रहेगा।

शंकर—पाँडे, क्यों एक गरीव को सताते हो, मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूँ किसके घर से लाऊँगा ?

विप्र-जिसके घर से चाहो लायो, मैं छटाँक-भर भी न छोड़्गा, यहाँ न दोगे, भगवान् के घर दोगे।

शंकर काँप चठा। हम पढ़े लिखे आदमी होते तो कह देते अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे। वहाँ की तोल यहाँ से कुछ बड़ी तो न होगी। कम-से-कम इसका कोई प्रमाख (प्रमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिन्ता। किन्तु शंकर इतना तार्किक, इतना व्यवहार-चतुर न था। एक तो ऋ एा—वह भी ब्राह्मण का—वही में नाम रह गया तो सीधे नरक में जाऊँगा, इस ख्याल से उसे रोमांच हो ग्राया। बोला—महाराज, तुम्हारा जितना होगा यहीं दूँगा, ईश्वर के यहाँ क्यों दें, इस जनम में तो ठोकर खा ही रहा हूँ, उस जनम के लिए क्यों काँटे बोऊँ? मगर यह कोई नियाव नहीं है। तुमने राई का पर्वत बना दिया, ब्राह्मण होके तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसी घड़ी तगादा करके ले लिया होता, तो ब्राज मेरे सिर पर इतना बड़ा बोफ क्यों पड़ता? मैं तो दूँगा, लेकिन तुम्हें भगवान् के यहाँ जवाब देना पड़ेगा।

निप्रतः जाहाँ जाहा ज्ञान क्रिक्ट होगा अपूर्वे द्वारी होता . स्वीपाटन वहाँ तो प्रवर्ष ग्रपने

ही भाई-वन्यु हैं। ऋषि-मुनि, सब तो ब्राह्मण ही हैं, देवता भी ब्राह्मण हैं, जो

शंकर-मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी से माँग-जाँचकर लाऊँगा तभी न

विप्र—मैं यह न मानूँगा । सात साल हो गये, अब एक दिन का भी मुलाहिजा न करूँगा । गेहूँ नहीं दे सकते, दस्तावेज लिख दो ।

शंकर मुफें तो देनां है, चाहे गेहूँ लो, चाहे दस्तावेज लिखाग्रो, किस हिसाव से दाम रखोगे ?

विप्र—वाजार-माव पाँच सेर का है, तुम्हें सवा पाँच सेर का काट दूँगा। शंकर—जब दे ही रहा हूँ तो वाजार-माव काटूँगा, पाव-भर खुड़ाकर क्यों दोपी वनूँ।

हिसाब लगाया गया तो गेहूँ के दाम ६०) हुए। ६०) का दस्तावेज लिखा गया, ३) सैकड़े सूद । साल-भर में न देने पर सूद का दर ३॥) सैकड़े, ॥।) का स्टाम्प, १) दस्तावेज की तहरीर शंकर को ऊपर से देनी पड़ी।

गाँव भर ने विप्रजी की निन्दा की, लेकिन मुँह पर नहीं। महाजन से सभी को काम पड़ता है, उसके मुँह कौन आये।

#### २

शंकर ने साल-भर किन तपस्या की। मीयाद के पहले रूपया ग्रदा करने का उसने यत-सा कर लिया। दोपहर को पहले भी चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी, अब वह भी बन्द हुआ, केवल लड़के के लिए रात को रोटियाँ रख दी जातीं। पैसे रोज का तम्बाखू पी पाता था। यही एक व्यसन था जिसका वह कभी त्याग न कर सका था। अब वह व्यसन भी इस किन वृत के भेंद्र हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तम्बाकू की हाँड़ी चूर-चूर कर डाली। कपड़े पहले ही त्याग को चरम सीमा तक पहुँच चुके थे, अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं में आबद्ध हो गये। शिशिर की अस्थि-नेशक शीत को उसेनी आसातसम्बद्धा करा विद्यान कर साम सीमा तक पहुँच चुके थे, अब वह

निकला। म्राल के अन्त में उसके पास ६०) जमा हो गये। उसने समक्ता, पंडितजी को इतने रुपये दे दूँगा और कहूँगा, महाराज, बाकी रुपये भी जल्द ही भ्रापके सामने हाजिर करूँगा। १५) की तो भ्रौर बात है, क्या पंडितजी इतना भी न मानेंगे? उसने रुपये लिये और ले जाकर पंडितजी के चरण-कमलों पर अर्पण कर दिये। पंडितजी ने विस्मित होकर पूछा—किसी से उधार लिये क्या?

शंकर-नहीं महाराज, आपके असोस से अवकी मजूरी अच्छी मिलो।

विप्र—लेकिन यह तो ६०) ही हैं !

शंकर—हाँ, महाराज, इतने स्रभी लीजिए, वाकी दो-तीन महीने में दूँगा, मुक्ते उरिन कर दीजिए ।

विप्र—उरिन तो तभी होगे जव मिरी कौड़ी-कीड़ी चुका दोगे। जाकर मेरे १५) और लाग्रो।

शंकर—महाराज, इतनी दया करो, श्रव साँभ को रोटियों का भी ठिकाना नहीं है, गाँव मैं हूँ तो कभी दे दूँगा।

विप्र—मैं यह रोग नहीं पालता, न बहुत वार्ते करना जानता हूँ। ग्रगर मेरे पूरे रुपये न मिलेंगे तो ग्राज से ३।।। सैकड़े का व्याज लगेगा। ग्रपने रुपये चाहे ग्रपने घर में रखो, चाहे मेरे यहाँ छोड़ जाग्रो।

शंकर—ग्रच्छा, जितना लाया हूँ उतना रख लीजिए। जाता हूँ कहीं से १५) ग्रीर लाने की फिक्र करता हूँ।

शंकर ने सारा हाँव छान मारा, मगर किसी ने रुपये न दिये, इसलिए नहीं कि उसका विश्वास न था, या किसी के पास रुपये न थे, बल्कि इसलिए कि पंडितजी के शिकार को छेड़ने की किसी की हिम्मत न थी।

### 3

क्रिया के पश्चात् प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल-भर तक तपस्या करने पर जब ऋषा से मुक्त होने में सफल न हो सका तो उसका संयम निराशा के रूप में परिरात हो गया। उसने समक्क लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल-भर में ६७) से अधिक न जमा कर सका तो अब जी रूट की हुए सु जिस्सी स्वीति है जिस CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection के की रूट की हुए सु जिस्सी स्वीति है जिस द्वारा उससे दूने रुपये जमा हों। जब सिर पर ऋषा का बोक्स ही लदना है तो क्या मन-भर का और क्या सवा मन का। उसका उत्साह चीषा हो गया, मेहनत से घृणा हो गयो। आशा उत्साह की जननी है, आशा में तेज है, वल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शिक्त है। शंकर आशाहीन होकर उदासोन हो गया। वह जरूरतें, जिनको उसने साल-भर तक टाल रखा था, अब द्वार पर खड़ी होने वाली भिखारिणी न थी, बिल्क छाती पर सवार होने वाली पिशाचिनियाँ थीं जो अपनी भेंट लिये बिना जान नहीं छोड़तीं। कपड़ों में चकितयों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपये जमा न करता कभी कपड़े लाता. कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ पहले तमाखू ही पिया करता था, वहाँ अब गाँजे और चरस का चस्का भी लगा। उसे अब रुपये अदा करने को कोई चिन्ता न थी मानो उसके ऊपर किसी का एक पैसा भी नहीं आता। पहले जूडी चढ़ी होती थी, पर वह काम करने अवस्य जाता था। अब काम पर न जाने के लिए बहाना खोजा करता।

इस माँति तीन वर्ष निकल गये। विप्रजी महाराज ने एक बार भी तकाजा न किया। वह चतुर शिकारी की भाँति ग्रचूक निशाना लगाना चाहते थे। पहले से शिकार को चौंकाना उनकी नीति के विरुद्ध था।

एक दिन पंडितजी ने शंकर को बुलाकर हिसाव दिखाया। ६०) जो जमा थे वह मिनहा करने पर भी शंकर के जिम्मे १२०) निकले।

शंकर - इतने रुपये तो उसी जन्म में दूँगा, इस जन्म में गहीं हो सकते।

विप्र—मैं इसी जन्म में लूँगा। मूल न सही, सूद तो देना ही पड़ेगा। शंकर—एक बैल है, वह ले लीजिए; एक भोपड़ी है, वह ले लीजिए और

मेरे पास रखा क्या है ? विप्र — मुफ्ते बैल-बिधया लेकर क्या करना है। मुफ्ते देने को तुम्हारे पास वहुत-कुछ है।

शंकर-ग्रीर क्या है ?

 किसी दूसरी जगह काम करने नहीं जा सकते, जब तक मेरे रुपये नहीं चुका दो।
तुम्हारे पास कोई जायदाद नहीं है, इतनी बड़ो गठरी मैं किस एतवार पर हो।
हूँ। कौन इसका जिम्मा लेगा कि तुम मुक्ते महीने-महीने सूद देते जाओंगे और कहा
कमाकर जब तुम मुक्ते सूद भी नहीं दे सकते, तो मूल को कौन कहे?

शंकर-महाराज, सूद में तो काम करूँगा ग्रीर खाऊँगा क्या ?

विप्र—तुम्हारी घरवाली है, लड़के हैं, क्या वे हाथ-पाँव कटाके वैठेंगे। ख़ा मैं, तुम्हें ग्राघ सेर जौ रोज कलेवा के लिए दे दिया करूँगा। ग्रोढ़ने को साल में एक कम्बल पा जाग्रोगे, एक मिरजई भी बनवा दिया करूँगा ग्रीर क्या चाहिए। यह सच है कि ग्रीर लोग तुम्हें। हो रोज देते हैं लेकिन मुक्ते ऐसी गरज नहीं है, में तो तुम्हें ग्रपने रुपये भराने के लिए रखता हूँ।

शंकर ने कुछ देर तक गहरी चिन्ता में पड़े रहने के बाद कहा---महाराज क् तो जन्म-भर को गुलामी हुई।

विश्र — गुलामी समभो चाहे मजदूरी समभो । मैं अपने रुपये भराये विना तुमके कभी न छोड़ गा। तुम भागोगे तो तुम्हारा लड़का भरेगा। हाँ, जब कोई न रहेगा तब की बात दूसरी है।

इस निर्धिय को कहीं अपील न थी। मजूर को जमानत कौन करता? कई शरख न थी, मागकर कहाँ जाता? दूसरे दिन से उसने विप्रजी के यहाँ काम करण शुरू कर दिया। सवा सेर गेहूँ की वदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की वेड़ी पैंगे में डालनी पड़ी १ उस अभागे को अब अगर किसी विचार से संतोष होता था जे यह था कि यह मेरे पूर्वजन्म का संस्कार है। स्त्री को वे काम करने पड़ते थे, जे उसने कभी न किये थे, वच्चे दानों को तरसते थे, लेकिन शंकर चुपचाप देखने के सिवा और कुछ न कर सकता था। गेहूँ के दाने किसी देवता के शाप को भांवि आजीवन उसके सिर से न उतरे।

8

शंकर ने विप्रजी के यहाँ वीस वर्ष तक गुलामो करने के वाद इस दुस्सा संसार से प्रस्थान किया और देशी हा कि कार्य के तिस्तर अस्तर अस्तर के वाद इस दुस्सा CC-0. Mumukshu Brawar रेशी कार्य के तिस्तर अस्तर के वाद इस दुस्सा उस गरीव को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समफ्रा। इतने अन्यायी, इतने निर्दय वे न थे। उसके जवान वेटे की गरदन पकड़ी। ग्राज तक वह विप्रजी के यहाँ काम करता है। उसका उद्धार कब होगा, होग्रा भी या नहीं, ईश्वर ही जाने। पाठक, इस वृत्तांत्त को कपोलकल्पित न समिक्कए। यह सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है।

## गुल्ली-खण्डा

**ट**मारे ग्रेंग्रेजीदाँ दोस्त मानें, या न मानें, मैं तो कहूँगा कि गुल्ली-डंडा है विलों का राजा है। ग्रव भी लड़कों की गुल्ली-डंडा खेलते देखता है जो लांट-पोट हो जाता है कि इनके साथ जाकर खेलने लगूँ। न लॉन की जरूत कार्ट की, न नेट की न थापी की । मजे से किसी पेड़ से एक टहनी काट तो, गूरी बना ली, और दो आदमी आ गये तो खेल शुरू हो गया । विलायती खेलों में स वड़ा ऐव यह है कि उनके सामान महेंगे होते हैं। जब तक कम-से-कम एक से न खर्च कोजिए, खिलाड़ियों में शुमार ही नहीं हो सकता । यहाँ गुल्ली-डंडा है। बिना हर्र-फिटकरी के चोखा रंग देता हैं। पर हम ग्रॅंग्रेजी चीजों के पोवे दीवाने हो रहे हैं कि अपनी सभी चीजों से अरुचि हो गयी है। हमारे स्कूलों में ही लड़के से तीन-चार रुपये सालाना केवल खेलने की फीस ली जाती है। किसी यह नहीं सूभता कि भारतीय खेल खिलायें जो बिना दाम-कौड़ी के खेले जाते अँग्रेजी खेल उनके लिए है जिनके पास घन है। गरीव लड़कों के सिर स्पें व्यसन मढ़ते हैं ? ठीक है, गुल्ली से आँख फूट जाने का भय रहता है तो क्या कि से सिर फूट जाने, तिल्ली फट जाने, टाँग टूट जाने का भय नहीं रहता? म हमारे माथे में गुल्ली का दाग आज तक बना हुआ है तो हमारे कई दोस्त ऐसे हैं, जो थापी हों बैसाखी से बदल बैठे। खैर, यह अपनी-अपनी रुचि है। गुल्ली ही सव खेलों से अच्छी लगती है और वचपन की मीठी स्मृतियों में ग ही सबसे मीठी है। वह प्रात:काल घर से निकल जाना, वह पेड़ पर 🐠 टहनियां काटना और गुल्ली-डंडे बनाना, वह उत्साह, वह लगन, वह खिलाड़िंग जमघट, वह पदना और पदाना, वह लड़ाई ऋगड़े, जिसमें छूत-ग्रछूत, ग्रमीर्य का विलकुल भेद न रहता था, जिसमें ग्रमीराना चोचलों की, प्रदर्शन की, ग्रांक की गुंजाइश ही न थी, उसी वक्त भूलेगा जव.....।

घरवाले विगड़ रहे हैं, पिताजी चौके पर बैठे वेग से रोटियों पर भ्रपना उतार रहे हैं, भ्रम्मा को दौड़ केवल द्वार तक है, लेकिन उनकी विचारण भेरा भ्रम्भकारमय भविष्य ट्वी हुई हो ही किए ती तर्जा हुए हुए हुई हैं। स्टी र में टिटिंग के किए हो हुई हैं। स्टी र में टिटिंग तर्जा हुए हुई हैं। स्टी र में टिटिंग तर्जा हुई हैं। स्टी र में टिटिंग तर्जा हुई हैं। स्टी र में टिटिंग तर्जा हुई हैं। स्टी र में टिटिंग तर्जा हुई हैं। स्टी र में टिटिंग तर्जा हुई हैं। स्टी र में टिटिंग तर्जा हुई हैं। स्टिंग स्टू हैं। स्टिंग स्टू हैं। स्टिंग स्टू हैं। स्टू हैं। स्टिंग स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्टू हैं। स्ट

दाने में मस्त हूँ। न नहाने की सुधि है, न खाने की। गुल्ली है तो जरा-सो, र उसमें दुनिया-भर की मिठाइयों की मिठास° और तमाशों का ग्रानन्द भरा ब्राहै।

मेरे हमजोलियों में एक लड़का गया नाम का था। मुक्तसे दो-तीन साल वड़ा गा। दुवला, लम्बा, बन्दरों की-सी लम्बी-लम्बी, पतली-पतली उँगलियाँ, बन्दरों की-सी चपलता, वही कल्लाहट। गुल्ली कैसी ही हो, उस पर इस तरह लपकता जैसे छिपकली कीड़ों पर लपकती है। मालूम नहीं उसके माँ-बाप थे या नहीं, हाँ रहता था, क्या खाता था, पर था हमारे गुल्ली क्लब का चैम्पियन। जिसकी एफ वह आ जाय उसकी जीत निश्चित थी। हम सब उसे दूर से आते देख उसका इकर स्वागत करते थे और उसे अपना गोइयाँ बना लेते थे।

एक दिन हम और गया दो ही खेल रहे थे। घह पदा रहा था, मैं पद रहा ; मगर कुछ विचित्र बात है कि पदाने में हम दिन-भर मस्त रह सकते हैं, पदना क मिनट का भी प्रखरता है। मैंने गला छुड़ाने के लिए सब चालें चलीं, जो ऐसे स्सर पर शास्त्र-विहित न होने पर भी चम्य है, लेकिन गया ग्रपना दाँव लिये र मेरा पिएड न छोड़ता था।

मैं घर की भ्रोर भागा । भ्रनुक्य-विनय का कोई भ्रसर न हुमा । गया ने मुक्ते दौड़कर पकड़ लिया भौर डंडा तानकर वोला—मेरा दाँव देकर भ्रो । पदाया तो बड़े बहादुर बनके, पदने के वेर क्यों भागे जाते हो ?

'तुम दिन-भर पदाम्रो तो मैं दिन-भर पदता रहूँ ?' 'हाँ, तुम्हें दिन-भर पदना पड़ेगा।'

'न खाने जाऊँ न पीने जाऊँ ?'

'हाँ ! मेरा दाँव दिये बिना कहीं नहीं जा सकते।'

'मैं तुम्हारा गुलाम हूँ ?'

'हाँ, मेरे गुलाम हो।'

'में घर जाता हूँ, देखूँ मेरा क्या कर लेते हो ?'

'घर कैसे जाग्रोगे, कोई दिल्लगी है। दाँव दिया है, दाँव लेंगे।'

'अच्छा कल मैंने भ्रमरूद खिलाया था। वह लौटा दो।'

'वह तो पेट में चला गया।'

'निकालो पेट से, तुमने खाया क्यों मेरा श्रमरूद ?' 'श्रमरूद तुमने दिया, तव मैंने खाया । मैं तुमसे माँगने न गया था ।' 'जब तक मेरा श्रमरूद न दोगे, मैं दाँव न दूँगा।'

में समभता था, न्याय मेरी श्रोर है। श्राखिर मैंने किसी स्वार्थ से हो हो श्रम श्रम ह्व खिलाया होगा। कौन निःस्वार्थ किसी के साथ सलूक करता है। प्रिच तक तो स्वार्थ के लिए हो देते हैं। जब गया ने श्रम ह्व खाया, तो फिर उसे मुक्त दाँव लेने का क्या श्रधिकार है? रिश्वत देकर तो लोग खून पचा जाते हैं। के मेरा श्रम ह्व यों ही सजम कर जायगा? श्रम ह्व पुँसे के पाँच वाले थे, जो गया वाप को नसीव न होंगे। यह सरासर श्रन्थाय था।

गया ने मुक्ते अपनी श्रोर खींचते हुए कहा—मेरा दाँव देकर जाश्रो, श्रमहर समरूद मैं नहीं जानता।

मुक्ते न्याय का वल था। वह अन्याय पर डटा हुआ था। हाथ खुड़क् आगना चाहता था। वह मुक्ते जाने न देता था। मैंने गाली दी, उसने कड़ी गाने दी और गाली ही नहीं, दो-एक चाँटा भी जमा दिया। मैंने उसे दाँत से काट लिया। उसने मेरी पीठ पर डंडा जमा दिया। मैं रोने लगा। गया मेरे इस अस्त्र म मुकावला न कर सका। भागा। मैंने तुरन्त आँसू पोंछ डाले, डंडे की चोट क् गया और हँसता हुआ घर पर जा पहुँचा। मैं थानेदार का लड़का, एक नीच बा के लौंडे के हाथों पिट गया, यह मुक्ते उस समय भी अपमानजनक मालूम हुक्ते लेकिन घर में किसी से शिकायत न की।

2

जन्हीं दिनों पिताजी का वहाँ से तबादला हो गया। नयी दुनिया देखते हैं खुशी में ऐसा फूला कि अपने हमजोलियों से बिछुड़ जाने का विलकुल दु:ख न हुआ पिताजी दु:खी थे। यह बड़ी आमदनी की जगह थी। अममा जी भी दु:खी थे यहाँ सब चीजें सस्ती थीं और मुहल्ले की स्त्रियों से घराव-सा हो गया था; विर्मे में मारे खुशी के फूला न समाता था। लड़कों से जीट उड़ा रहा था, वहाँ ऐसे अपेड़े ही होते हैं; ऐसे-ऐसे ऊँचे घर हैं कि आसमान से बातें करते हैं। वहाँ

288

यां गुल्लो-इंडा

ग्रुगरेजी स्कूल में कोई मास्टर लड़कों को पीटें तो उसे जेहल हो जाय । मेरे मित्रों की फैली हुई आँखें और चिकत मुद्रा वतला रही थी कि मैं उनकी निगाह में कितना ऊँचा उठ गया हूँ ! वच्चों में भिथ्या को सत्य बना लेने की जो शक्ति है, उसे हम, को सत्य का मिथ्या बना लेते हैं, क्या समफंगे। उन वेचारों को मुफसे कितनी स्पर्द्धा वा हो रही थी। मानो कह रहे थे - तुम भागवाने हो भाई, जाग्रो, हमें तो इसी ऊजड़ से ग्राम में जीना है श्रीर मरना भी।

बीस साल गुजर गये। मैंने इन्जानियरी पास की ग्रीर उसी जिले का दौरा यह करतः हुमा उसी कस्वे में पहुँचा भीर डाकवँगले में ठहरा। उस स्थान को देखते ही इतनी मधुर वाल-स्मृतियाँ हृदय में जाग उठीं कि मैंने छड़ी उठाई और कस्बे की सैर करने निकला। ग्राँखें किसी प्यासे पियक की भाँति वचपन के उन क्रीड़ा-7 स्थलों को देखने के लिए ब्याकुल हो रही थीं; पर उस परिचित नाम के सिवा वहाँ ग्रीर कुछ परिचित न था। जहाँ खेंडहर था वहाँ पक्के मकान खड़े थे.। जहाँ वर-कर गर का पेड़ था वहाँ भ्रव सुन्दर वगीचा था। स्थान का कायापलट हो गया था। लीं अगर उसके नाम और स्थिति का ज्ञान न होता तो मैं इसे पहचान भी न सकता। Th वचपन की संचित ग्रौर धमर स्मृतियाँ वाहें खोले ग्रपने उन पुराने मित्रों के गले ना मिलन को स्रधीर हो रही थीं; मगर वह दुनिया बदल गयी थी। ऐसा जी होता भूल था कि उस घरती से लिपटकर रोऊँ ग्रौर कहूँ—तुम मुक्ते भूल गयी ? मैं तो ग्रव गत

भी तुम्हारा वही रूप देखना चाहता हूँ। सहसा एक खुली हुई जगह में मैंने दो-तीन लड़कों को गुल्ली-डंडा खेलते देखा। एक चए के लिए में अपने को विलकुल भूल गया। भूल गल गया कि मैं एक ऊँचा

अफसर हुँ, साहबी ठाट में, रोब और अधिकार के आवरण में रे जाकर एक लड़के से पूछा-क्यों बेटे, यहाँ कोई गया नाम का आदमी

रहता है।

पा;

की

11

đ,

1

N

3

एक लड़के ने गुल्ली-इंडा समेटकर सहमे हुए स्वर में कहा--कौन गया ? गया

चमार ?

मैंने यों ही कहा-हाँ-हाँ वही । गया नाम का कोई म्रादमी है तो । शायद वही हो।

'हाँ, है तो।'

'जरा उसे बुला सकते हो ?'

लड़का दौड़ा हुआ गया और एक 'बाए में एक पाँच हाथ के काले देव को साथ लिये आता दिखायी दिया। मैं दूर ही से पहचान गया। उसकी श्रीर लपकना चाहता था कि उसके गले लिपट जाऊँ पर कुछ सोचकर रह गया।

बोला-कहो गया, मुक्ते पहचानते हो ।

गया ने भुककर सालम किया—हौ मालिक, भला पहचानूँगा क्यों नहीं? ग्राप मजे में रहे ?

'बहुत मजे में ! तुम अपनी कहो।'

'डिप्टी साहव का साईस हूँ।'

'मतई, मोहन, दुर्गा यह सब कहाँ हैं ? कुछ खबर है ?'

'मतई तो मर गया, दुर्गा और भीहन दोनों डाकिये हो गये हैं। आप ?'

'मैं तो जिले का इंजीनियर हूँ।'

'सरकार तो पहले ही बड़े जहीन थे।'

'अव कभी गुल्ली-डंडा खेलते हो ?'

'गया ने मेरी स्रोर प्रश्न की स्रौंखों से देखा—स्त्रव गुल्ली-डएडा क्या खेलूँगा सरकार, स्रव तो पेट के घन्धे से छुट्टी नहीं मिलती।

'म्राम्रो, म्राज हम-तुम खेलें । तुम पदाना, हम पदेंगे । तुम्हारा एक दाँव हमारे करर है । वह म्राज ले लो ।'

गया बड़ी मुश्किल से राजी हुआ। वह ठहरा टके का मजदूर, मैं एक बड़ा अफसर। हमारा अप्रैर उसका क्या जोड़। वेचारा फेंप रहा था लेकिन मुफे भी कुछ कम फेंप न थी; इसलिए नहीं कि मैं गया के साथ खेलने जा रहा था बल्कि इसलिए कि लोग इस खेल को अजूबा समफ्तकर इसका तमाशा बना लेंगे और अच्छी-खासी मीड़ लग जायगी। उस भीड़ में वह आनन्द कहाँ रहेगा; पर खेले बगैर तो रहा नहीं जाता था। आखिर निश्चय हुआ कि दोनों जने बस्ती से बहुत दूर एकान्त में जाकर खेलें। वहाँ कौन कोई देखनेवाला बैठा होगा। मजे से खेलेंगे और बचपन की उस मिठाई को खूब रस ले-लेकर खायेंगे। मैं गया को लेकर डाकबँगले पर आया और मोटर में बैठकर दोनों मैदान की ओर चले। साथ एक कुल्हाड़ी ले ली। मैं गंभीर भाव धारण किये हुए था। लेकिर गया इसे अभी तक मजाक ही समर्भ

रहा था। फिर भी उसके मुख पर उत्सुकता या ग्रानन्द का कोई चिन्ह न था। शायद वह हम दोनों में जो ग्रन्तर हो गया था वही सोचने में मगन था।

मैंने पूछा—तुम्हें कभी हमारी याद ब्राती थी गया ? सच कहना। गया भेंपता हुआ बोला—मैं आपको क्या याद करता हुजूर, किस लायक हूँ। भाग में आपके साथ कुछ दिन खेलना बदा था, नहीं मेरी क्या गिनती।

मैंने कुछ उदास होकर कहा—लेकिन मुक्ते तो बराबर तुम्हारी याद माती थी । तुम्हारा वह डंडा, जो तानकर जमाया था, याद है न ?

गया ने पछताते हुए कहा—बह लड़कपन था सरकार, उसकी याद न दिलाग्रो।

'वाह ! वह मेरे वाल-जीवन की सबसे 'रसीली याद है। तुम्हारे उस डंडे में जो रस था, वह तो अब न आदर-सम्मान में पाता हूँ, न घन में। कुछ ऐसी मिठास थी उसमें कि आज तक उससे मन मीठा होता रहता है।'

इतनी देर हम बस्ती से कोई तीन मील निकल आये। चारों तरफ सन्नाटा है। पश्चिम को ओर कोसों तक भीमताल फैला हुआ है, जहाँ आकर हम किसी समय कमल पुष्प तोड़ने जाते थे और उसके भुमके बनाकर कानों में डाल लेते थे। जेठ की सन्ध्या केसर में डूबी चली आ रही है। मैं लपककर एक पेड़ पर चढ़ गया और टहनी काट लाया। चटपट गुल्ली-डंडा वन गया

खेल शुरू हो गया । मैंने गुच्ची में गुल्ली रखकर उछाली । गुल्ली गया के सामने से निकल गयी । उसने हाथ लपकाया जैसे मछली पकड़ रहा हो । गुल्लो उसके पीछे जाकर गिरी । यह वही गया है, जिसके हाथों में गुल्ली जैसे प्रपने आपही जाकर बैठ जाती थी । वह दाहिने-वायें कहीं हो । गुल्ली उसकी हथेलियों में ही जा पहुँचती थी । जैसे गुल्लियों पर बशीकरण डाल देता हो । नयी गुल्ली, पुरानी गुल्ली, छोटी गुल्ली, बड़ी गुल्ली, नोकदार गुल्ली, सपाट गुल्ली, सभी उससे मिल जाती थीं । जैसे उसके हाथों में कोई चुम्बक हो, जो गुल्लियों को खींच लेता हो, लेकिन आज गुल्ली को उससे वह प्रेम नहीं रहा । फिर तो मैंने पदाना शुक्क किया । मैं तरह-तरह की धाँघलियाँ कर रहा था । प्रम्यास की कसर वेईमानो से पूरी कर रहा था । हुच जाने पर डएडा खेले जाता था हालाँकि शास्त्र के अनुसार गया की बारी आनी चाहिए थी । गुल्ली पर ओछी चोट पहती और वह जया की बारी आनी चाहिए थी । गुल्ली पर आछी चोट पहती और वह जया

दूरी पर गिर पड़ती, तो मैं फटपट उसे खूद उठा लेता और दोबारा डाँड़ लगाता।
गया ये सारी बेकायदिगयाँ देख रहा था; पर कुछ न वोलता था, जैसे उसे वह सब
कायदे-कानून भूल गये। उसका निशाना कितना अचूक था। गुल्ली उसके हाथ से
निकलकर टन-से डएडे में जाकर लगती थी। उसके हाथ से छूटकर उसका काम
था डएडे से टकरा जाना; लेकिन आज वह गुल्ली डएडे में लगती ही नहीं। कभी
दाहिने जाती है, कभी वायें, कभी आगे, कभी पीछे।

आध घएटे पदाने के बाद एक बार गुल्ली डएडे में आ लगी। मैंने घाँघली की, गुल्ली डएडे में नहीं लगी, विलुकुल पास से गयी; लेकिन लगी नहीं।

गया ने किसी प्रकार का ग्रसन्तोष प्रकट न किया।

'न लगी होगी।'

'डएडे में लगती तो क्या मैं बेईमानी करता ?'

'नहीं भैया, तुम बेईमानी करोगे !'

वचपन में, मजाल था कि मैं ऐसा घपला करके जीता वचता। यही गया गरदन पर चढ़ बैठता; लेकिन ग्राज उसे कितनी ग्रासानी से घोखा दिये जा। था। गधा है! सारी बार्ते भूल गया।

सहंसा गुल्ली फिर डएडे में लगी और इतने जोर से लगी जैसे बंदूक छूटी हो। इस प्रमाण के सामने अब किसी तरह की धाँघली करने का साहस मुक्ते इस बक्त भी न हो सका; लेकिन क्यों न एक बार सच को भूठ बताने को चेष्टा कहाँ ? मेरा हरज ही क्या है। मान गया तो बाह-बाह, नहीं तो दो-चार हाथ पदना ही तो पड़ेगा। अँघेर का बहाना करके जल्दी से गला छुड़ा लूँगा। फिर कौन दौंव देने आता है।

गया ने विजय के उल्लास से कहा—लग गयी, लग गयी ! टन-से बोली !

मैंने ग्रनजान वनने की चेष्टा करके कहा—तुमने लगते देखा ? मैंने तो नहीं
देखा ।

'टन-से बोली है। सरकार!'

'ग्रौर जो किसी इंट में लग गयी हो !'

मेरे मुख से यह वाक्य उस समय कैसे निकला इसका मुफे खुद ग्रारचर्य है। इस सत्य को भुठलाना वैसा ही था जैसे दिन को रात बताना । हम दोनों ने गुली CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri को डंडे में जोर से लगते देखा था; लेकिन गया ने मेरा कथन स्वीकार कर लिया।

'हाँ, किसी इंट में लग गयी हो। डएडे में लगती, तो इतनी आवाज न आती।'

मैंने फिर पदाना शुरू कर दिया। तेकिन इतनी प्रत्यन्न धाँधली कर लेने के बाद, गया की सरलता पर मुक्ते दया आने लगी; इसलिए जब तीसरी बार गुल्ली डंडे में लगी, तो मैंने बड़ी उदारता से दाँव देना तय किया।

, गया ने कहां--- अब तो अँघेरा हो गया है भैया, कल पर रखो।

मैंने सोचा, कल बहुत-ंसा समय होगा, यह न जाने कितनी देर पदावे, इस-लिए इसी वक्त मुग्रामला साफ कर लेना ग्रच्छा होगा।

'नहीं, नहीं । ग्रभी बहुत उजाला है । त्रुम ग्रपना दाँव ले लो ।' 'गुल्लो सुभेगी नहीं ।'

'कुछ परवाह नहीं !'

गया ने पदाना शुरू किया। पर उसे बिलकुल अभ्यास न था। उसने दो बार टाँड़ लगाने का इरादा किया, लेकिन दोनों ही बार हुन गया। एक मिनट से कम में वह दाँव पूरा कर चुका। बेचारा घंटा-भर पदा, पर एक मिनट ही में अपना दाँव खो बैठा। मैंने अपने हुदय की विशालता का परिचय दिया।

'एक दाँव और खेल लो। तुम तो पहले ही हाथ में हुच गये।'
'नहीं भैया, ग्रेंघेरा हो गया।'
'तुम्हारा श्रभ्यास छूट गया।'
'खेलने का समय कहाँ मिलता है भैया?'

हम दोनों मोटर पर जा बैठे घौर चिराग जलते-जलते पड़ाव पर पहुँच गये। गया चलते-चलते बोला—कल यहाँ गुल्ली-डंडा होगा। सभी पुराने खिलाड़ी खेलेंगे। तुम भी ब्राब्रोगे? जब तुम्हें फुरसत हो तभी खिलाड़ियों को बुलाऊँ।

मैंने शाम का समय दिया और दूसरे निन मैच देखने गया। कोई दस-दस यादिमियों की मंडली थी। कई मेरे लड़कपन के साथी निकले। यिवकांश युवक थी, जिन्हें मैं पहचान न सका। खेल शुरू हुआ। मैं मोटर पर बैठा-बैठा तमाशा देखने लगा। याज गया का खेल, उसका वह नैपुष्य देखकर मैं चिकत हो गया। टाँड लगाता तो गुल्ली ग्रासमान से बातें करती। कल की-सी वह फिफक, वह हिचकिन्हाहट्याबह खेबिट की अपन प्रामी बेडा लड़क सकतों प्रमी खुड हो है साम जसमे प्रौढ़ता प्राप्त कर ली थी। कहीं कल इसने मुक्ते इस तरह पदाया होता, तोमें जहर रोने लगता। उसके डएडे की चोट खाकर गुल्ली दो सौ गज की खबर लाती थी।

पदनेवालों में एक युवक ने कुछ घाँघली की । उसने प्रपने विचार में गुली लोक ली थी। गया का कहना था—गुल्ली जमीन में लगकर उछली थी। इस पर दोनों में ताल ठोकने की नौवत ग्रायी। युवक दव गया। गया का तमतमाया हुआ चेहरा देखकर वह डर गया। ग्रगर वह दव न जाता तो जरूर मार-पीट हो जाती। मैं खेल में न था; पर दूसरों के इस खेल में मुफे वही लड़कपन का ग्रानन्द ग्रा रहा था जब हम सब-कुछ भूलकर खेल में मस्त हो जाते थे। ग्रव मुफे मालूम हुआ कि कल गया ने मेरे साथ खेला नहीं, केवल खेलने का बहाना किया। उसने मुफे दया का पात्र समका। मैंने घाँघली की, वेईमानियाँ कीं; पर उसे जरा भी कोष न ग्राया, इसलिए कि वह खेल न रहा था, मुफे खेला रहा था, मेरा मन रख रहा था। वह मुफे पदाकर मेरा कचूमर नहीं निकालना चाहता था। मैं ग्रव ग्रफसर हूँ। यह ग्रफसरी मेरे ग्रौर उसके बीच में दीवार बन गयी है। ग्रव उसका लिहाज पा सकता हूँ, ग्रदब पा सकता हूँ, साहचर्य नहीं पा सकता। लड़कपन था, तब मैं उसका समकच था। उसमें कोई भेद न था। यह पद पाकर ग्रव मैं केवल उसकी दया के योग्य हूँ। वह मुफे ग्रपना जोड़ नहीं समफता। वह बड़ा हो गया है, मैं छोटा हो गया हैं।

### लॉटरी

जिल्दी से मालदार हो जाने की हवस किसे नहीं होती ? उन दिनों जब लॉटरी के टिकट आये तो मेरे दोस्त विक्रम के पिता और चाचा और अम्मी और भाई सभी ने एक-एक टिकट खरीद लिया। कौन जाने किसकी तकदीर जोर करे ? किसी के नाम आये, रुपया रहेगा तो घर में ही!

मगर विक्रम को सन्न न हुआ। अपीरों के नाम रुपये आर्येगे फिर उसे कीन पूछता है । बहुत होगा दस-पाँच हजार उसे दे<sup>1</sup>देंगे । इतने रूपयों में उसका क्या होगा ? उसके जिन्दगी में बड़े-बड़े मंसूबे थे। पहले तो उसे सम्पूर्ण जगत् की यात्रा करनी थी, एक-एक कोने की । पीरू ग्रीर न्नाजील ग्रीर टिम्बकटू ग्रीर होनोलूलू, यह सब उसके प्रोग्राम में थे। वह भाषी की तरह महोने-दो महीने उड़कर लोट म्रानेवालों में न था। वह एक-एक स्थान में कई-कई दिन ठहरकर वहाँ के रहन-सहन, रीति-रिवाज झादि की झब्ययन करना और संसार यात्रा का एक बृहद् ग्रन्थ लिखना चाहता था । फिर उसे एक बहुत बड़ा पुस्तकालय बनवाना था, जिसमें दुनिया भर की उत्तम रचनाएँ जमा की जायें । पुस्तकालय के लिए वह दो लाख तक खर्च करने को तैयार या, और बँगला और कार और फर्नीचर तो मामूली वार्ते थीं। पिता या चाचा के नाम रुपये भ्राये तो पान हजार से ज्यादा का डौल नहीं, अम्मा के नाम ग्राये, तो बीस हजार मिल जायेंगे; लेकिन भाईसाहब के नाम ग्रा गये, तो उसके हाथ धेला भी न लगेगा। वह भ्रात्माभिमानी या। घरवालों से भी खैरात वा पुरस्कार के रूप में कुछ लेने की बात उसे अपमान-सी लगती थी। कहा करता था- भाई, किसी के सामने हाथ फैलाने से तो किसी गड्डे में डूव मरना अच्छा है। जब आदमी अपने लिए संसार में कोई स्थान न निकाल सके, तो यहाँ प्रस्थान कर जाय ।

वह खुद वेकार था। घर में लॉटरी-टिकट के लिए उसे कौन रुपया देगा और वह माँगे भी तो कैसे। उसने बहुत सोच-विचारकर कहा—क्यों न हम-तुम साफे में टिकट ले लें।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

तजवीज मुक्ते भी पसन्द भायी । मैं उन दिनों स्कूल मास्टर था । वीस रूपे मिलते थे । उसमें बड़ी मुश्किल से गुजर होती थी । दस रुपये का टिकट खरीदना मेरे लिए हाथी खरीदना था । हाँ, एक महीना दूध, घी, जलपान और ऊपर के सारे खर्च तोड़कर पाँच रुपये की गुंजाईश निकल सकती थी । फिर भी जी डरता था । कहीं से कोई बालाई रकम मिल जाय, तो कुछ हिम्मत बढ़े ।

विक्रम ने कहा—कहो तो अपनी अँगूठी बेच डालूँ ? कह दूँगा, उँगली से फिसल पड़ी।

अँगूठी दस रुपये से कम न थी। उसमें पूरा टिकट आ सकता था; अगर कुछ खर्च किये विना ही टिकट में आधा-साका हुआ जाता है, तो क्या वुरा है?

सहसा विक्रम फिर बोला—लेकिन भाई, तुम्हें नगद देने पड़ेंगे, मैं पाँच रूपे नगद लिए वगैर साक्षा न कर्छेंगा।

ग्रव मुक्ते ग्रीचित्य का घ्यान ग्रा गया । वोला—नहीं, यह बुरी बात है, चोरी खुल जायगी, तो शर्मिंदा होना पड़ेगा, ग्रीर तुम्हारे साथ मुक्त पर भी डाँट पड़ेगी।

माखिर यह तय हुमा कि पुरानी किताबें किसी सेकएड-हैंड किताबों की दूकान पर बेच डाली जाय मेर उस रुपये से टिकट लिया जाय। किताबों से ज्यादा वेजरूरत हमारे पास कोई चीज न थी। हम दोनों साथ ही मैट्रिक पास हुए थे भौर यह देखकर कि जिन्होंने डिग्नियाँ लीं और म्राँखें फोड़ों, भौर घर के रुपये बरबाद किये, त्यह भी जूतियाँ चटका रहे हैं, हमने वहीं हाल्ट कर दिया। में स्कूल मास्टर हो गया और विक्रम मटरगश्ती करने लगा। हमारी पुरानी पुस्तकें मब दीमकों के सिवा हमारे किसी काम की न थीं। हमसे जितना चाटते बना चाटा, जनका सत निकाल लिया, मब चूहे चाटें या दीमक, हमें परवाह न थी। माज हम दोनों ने उन्हें कूड़ेखाने से निकाला और फाड़-पोंछकर एक बड़ा-सा गट्टर बाँघा। मास्टर था, किसी बुकसेलर की दुकान पर किताब बेचते हुए फेंपता था। मुके सभी पहचानते थे, इसलिए यह खिदमत विक्रम के सुपुर्द हुई और वह माघ घंटे में दस रुपये का एक नोट लिये उछलता-कूदता भा पहुँचा। मैंने उसे इतना प्रवर्ध कभी न देखा था। किताबें चालीस रुपये से कम की न थीं, पर यह दस रुपये उर वस्त हमें जैसे पड़े हुए मिले। भव टिकट में भाषा साम्ना होगा। दस लाख की СС-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

रकम मिलेगी। पाँच लाख मेरे हिस्से में ब्रांगिंगे, पाँच विक्रम के। हम ब्रापने इसी विचार में मगन थे।

मैंने संतोष का भाव दिखाकर कहा—पाँच लाख कुछ कम नहीं होते जी। विक्रम इतना संतोषी न था। वोला-पाँच लाख क्या, हमारे लिए तो इस वक्त पाँच सौ भी बहुत हैं भाई, मगर जिन्दगी का प्रोग्राम तो बदलना पड़ गया। मेरी यात्रावाली स्कीम तो टल नहीं सकती। हाँ, पुस्तकालय गायब हो गया।

'मैंने श्रापत्ति की-शाखिर यात्रा में तुम दो लाख से ज्यादा तो न खर्च करोगे ?

'जी नहीं, उसका बजट है साढ़े तीन लाख का। सात वर्ष का प्रोग्राम है। पचास हजार रुपये साल ही तो हुए ?'

'चार हजार महीना कहो। मैं समऋता हूँ, दो हजार में तुम बड़े आराम से रह सकते हो।

विक्रम ने गर्म होकर कहा-मैं शान से रहना चाहता हूँ, भिखारियों की तरह नहीं।

'दो हजार में भी तुम शान से रह सकते हो।'

'जब तक ग्राप भ्रपने हिस्से में से दो लाख मुक्ते न देंगे, पुस्तकालय न बन सकेगा।

'कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारा पुस्तकालय शहर में वेजोड़ हो।' 'मैं तो बेजोड़ ही बनवाऊँगा।'

'इसका तुम्हें ग्रस्तियार है; लेकिन मेरे रुपयों में से तुम्हें कुछ न मिल सकेगा। मेरी जरूरतें देखो । तुम्हारे घर में काफी जायदाद है । तुम्हारे सिर कोई बोक नहीं, मेरे सिर तो सारी गृहस्थी का बोक्त है। दो बहनों का विवाह है, दो माइयों की शिचा है, नया मकान बनवाना है। मैंने तो निश्चय कर लिया है कि सब रुपये सीधे वैंक में जमा कर दूँगा। उनके सूद से काम चलाऊँगा। कुछ ऐसी शतें लगा दूँगा कि मेरे वाद भी कोई इस रकम में हाथ न लगा सके।

विक्रम ने सहानुभृति के भाव से कहा- हाँ, ऐसी दशा में तुमसे कुछ माँगना अन्याय है। खर, मैं ही तकलीफ उठा लूंगा, लेकिन वैंक के सूद का दर तो बहुत गिर गया है । CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

हमने कई बैंकों के सूद का दर देखा, स्थायी कोष का भी, सेविंग बैंक का भी। बेशक दर बहुत कम था। दो-ढाई रुपये सैकड़े व्याजपर जमा करना व्यर्थ है। क्यों न लेन-देन का कारोबार शुरू किया जाय। विक्रम भी यात्रा पर न जायगा। दोनों के साभे में कोठी चलेगी, जब कुछ घन जमा हो जायेगा तब वह यात्रा करेगा। लेन-देन में सूद भी अच्छा मिलेगा और अपना रोब-दाव भी रहेगा। हो, जब तक अच्छी जमानत न हो किसी को रुपया न देना चाहिये, चाहे असाभी कितना ही मातबर क्यों न हो और जमानत पर रुपया दें ही क्यों? जायदाद रहेग लिखकर रुपये देंगे। फिर तो कोई खटका न रहेगा।

यह मंजिल भी तय हुई। ग्रव यह प्रश्न उठा कि टिकट पर किसका नाम रहे। विक्रम ने ग्रपना नाम रखने के लिए बड़ा ग्राग्रहे कया, ग्रगर उसका नाम न रहा, तो वह टिकट ही न लेगा। मैंने कोई उपाय न देखकर मंजूर कर लिया, ग्रीर बिना किसी लिखा-पढ़ो के, जिससे ग्रागे चलकर मुक्ते वड़ी प्रेशानी हुई।

### 2

एक-एक करके इन्तजार के दिन कटने लगे। भोर होते ही हमारी गाँखें कैलेंडर पर जातीं। मेरा मकान विक्रम के मकान से मिला हुआ था। स्कूल जाने के पहले और स्कूल से आने के बाद हम दोनों साथ बैठकर अपने-अपने मंसूबे बाँबा करते और इस त्रृष्ट साँथ-साँथ कि कोई सुन न ले। हम आने टिकट खरीदने का रहस्य छिपाये रखना चाहते थे। यह रहस्य जब सत्य का रूप धारण कर लेगा, उस वक्त लोगों को कितना विस्मय होगा! उस दृश्य का नाटकीय आनन्द हम नहीं छोड़ना चाहते थे।

एक दिन बातों-बातों में विवाह का जिक्र द्या गया । वक्रम ने दार्शिक गम्भीरता से कहा—माई, शादी-वादो का जंजाल तो मैं नहीं पालना चाहता। व्यर्थ की चिन्ता और हाय-हाय। पत्नी की नाजवरदारी में ही बहुत-से स्पे उड़ जायेंगे।

मैंने इसका विरोध किया—हाँ, यह तो ठीक है, लेकिन जब तक जीवन के सुख-दुख का कीई साथी न हो, जीवन कि टि-०. Mumukshu Bhawah Valanas Continues है, लेकिन जब तक जीवन के सुख-दुख का कीई साथी न हो, जीवन के टि-०. Mumukshu Bhawah Valanas Continues है, लेकिन जब तक जीवन के

लॉटरो , १२१

जीवन से इतना विरक्त नहीं हूँ। हाँ, सत्थी ऐसा चाहती हूँ जो अन्त तक साथ रहे और ऐसा साथी पत्नी के सिवा दूसरा नहीं हो सकता।

विक्रम जरूरत से ज्यादा तुनुकिमजाजी से बोला—खैर, अपना-अपना दृष्टि-कोण है। आपको बीबी मुबारक और कुत्तों की तरह उसके पीछे-पीछे चलना और बच्चों को संसार की सबसे बड़ी विभूति और ईश्वर की सबसे बड़ी दया समभना मुवारक। बंदा तो आजाद रहेगा, अपने मजे से जहां चाहा गये और जब चाहा उड़ गये और जब चाहा घर आ गये। यह नहीं कि हर वक्त एक चौकीदार आपके सिर पर सवार हो। जरा-सी देर हुई घर आने में और फौरन जवाब तलब हुआ, कहां थे अब तलक? आप कहीं वाहर निकले और फौरन सवाल हुआ, कहां जाते हो? और कहीं दुर्भाग्य से पत्नीजी भी साथ हो भई तब तो डूब मरने के सिवा आपके लिए कोई मार्ग ही नहीं रह जाता। भैया, मुक्ते आपसे जरा भी सहानुभूति नहीं। बच्चे को जरा-सा जुकाम हुआ और आप बेतहाशा दौड़े जा रहे हैं होमियोपैथिक डॉक्टर के पास। जरा उम्र खिसको और लौड़े मनाने लगे कि अब आप प्रस्थान करें और वह गुलखरें उड़ायें। मौका मिला तो आपको जहर खिला दिया और मशहूर किया कि आपको कॉलरा हो गया था। मैं इस जंजाल में नहीं पड़ता।

कुन्ती ग्रा गयी। विक्रम की छोटी वहन थी, कोई ग्यारह साल की। छठे में पढ़ती थी ग्रौर वरावर फेल होती थी। वड़ी चिबिल्ली, बड़ी शोख। इतने घमाके

से द्वार खोले कि हम दोनों चौंककर उठ खड़े हुए।

विक्रम ने बिगड़कर कहा—तू बड़ो शेतान है कुन्ती, किसवे तुभे बुलाया यहाँ ? कुन्ती ने खुपिया पुलिस की तरह कमरे में नजर दौड़ाकर कहा—तुम लोग हरदम यहाँ किवाड़ बन्द किये क्या बातें किया करते हो ? जब देखो, यहीं बैठे हो। न कहीं घूमने जाते हो, न तमाशा देखने, कोई जादू-मन्तर जगाते होगे।

विक्रम ने उसकी गरदन पकड़कर हिलाते हुए कहा—हाँ, एक मन्तर जगा रहे हैं, जिसमें तुमे एक दूल्हा मिले, जो रोज गिनकर पाँच हंटर जमाये सड़ासड़।

कुन्ती उसकी पीठ पर बैठकर बोली—मैं ऐसे दूल्हे से व्याह करूँगी जो मेरे कुन्ती उसकी पीठ पर बैठकर बोली—मैं ऐसे दूल्हे से व्याह करूँगी जो मेरे सामने खड़ा पूँछ हिलाता रहेगा। मैं मिठाई के दोने फेंक दूँगी ग्रौर वह चाटेगा। सामने खड़ा पूँछ हिलाता रहेगा। मैं मिठाई के दोने फेंक दूँगी। ग्रम्मों के लॉटरी के रुपये जरा भी चीं-चपड़ करेगा, तो कान गर्म कर दूँगी। ग्रम्मों के लॉटरी के रुपये जरा भी चीं-चपड़ करेगा, तो कान गर्म कर दूँगी। ग्रम्मों के लॉटरी के रुपये जरा भी चीं-चपड़ करेगा, तो कान गर्म कर दूँगी। ग्रम्मों के लॉटरी के रुपये जिल्ला भी चीं-चपड़ करेगा, तो कान गर्म कर दूँगी। ग्रम्मों के लॉटरी के रुपये जरा भी चीं-चपड़ करेगा, तो कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। ग्रामाण कान गर्म कर दूँगी। गर्म कान गर्म कर दूँगी। गर्म कान गर्म कर दूँगी। गर्म कान गर्म कर दूँगी। गर्म कान गर्म कर दूँगी। गर्म कान गर्म कर दूँगी। गर्म कान गर्म कर दूँगी। गर्म कान गर्म कर दूँगी। गर्म कान गर्म कर दूँगी। गरामण कान गर्म कर दूँगी। गरामण कान गर्म कर दूँगी। गरामण कान गर्म कर दूँगी। गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान गरामण कान

से अम्मा के लिए प्रार्थना करती हूँ। अम्मा कहती हैं, क्वाँरी लड़िकयों की दुमा कभी निष्फल नहीं होती। मेरा मन तो कहता है, अम्मा को जरूर रुपये मिलेंगे।

मुक्ते योद आया, एक बार मैं अपने नित्ताल देहात में गया था, तो सूखा पड़ा हुआ था। भादों का महीना आ गया था, मगर पानी की बूँद नहीं। तब लोगों ने चन्दा करके गाँव की सब क्वाँरी लड़िक्यों की दावत की थी। और उसके तीसरे ही दिन मूसलाधार वर्षों हुई थी। अवश्य ही क्वाँरी की दुआ में असर होता है।

मैंने विक्रम को अर्थपूर्ण आँखों से देखा, विक्रम ने मुक्ते। आँखों ही में हमने सलाह कर ली और निश्चय भी कर लिया। विक्रम ने कुन्ती से कहा—अच्छा, तुमसे एक बात कहें, किसी से कहेगी तो नहीं ? नहीं, तू तो बड़ी अच्छी लड़की है, किसी से न कहेगी। मैं अवकी तुम्ते खूव पढ़ाऊँगा और पास करा दूँगा। बात यह है कि हम दोनों ने भी लॉटरी का टिकट लिया है। हम लोगों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना किया कर; अगर हमें रुपये मिले तो तेरे लिए अच्छे-अच्छे गहने बनवा देंगे। सच!

कुन्तों को विश्वास न आया। हमने कस्में खायीं। वह नखरे करने लगी। जब हमने उसे सिर से 'पाँव तक सोने और होरे से मढ़ देने की प्रतिज्ञा की, तब हमारे लिए दुआ पर राजी हुई।

लेकिन, उसके पेट में मनों मिठास पच सकती थी, यह जरा-सी बात न पची। सीघे अन्दर भागी और एक चएा में सारे घर में यह खवर फैल गयी। अब जिसे देखिए, विक्रम को डाँट रहा है, अम्मा भी, चचा भी, पिता भी, केवल विक्रम को शुभ-कामना से या और किसी भाव से, कौन जाने—"बैठे-बैठे तुम्हें हिमाकत ही सूफ ही । रूपये लेकर पानो में फेंक दिये। घर में इतने आदिमियों ने तो टिकट लिया ही था, तुम्हें लेने की क्या जरूरत थी, क्या तुम्हें उसमें से कुछ न मिलते? और तुम भी मास्टर साहब, बिलकुल घोंघा हो। लड़के को अच्छी बातें क्या सिखाओंने, और उसे चौपट किये डाज़ते हो।"

विक्रम तो लाइला वेटा था। उसे धौर क्यों कहते। कहीं रूठकर एक-दो जून खाना न खाये, तो आफत ही आ जाय। मुक्त पर सारा गुस्सा उतरा। इसकी सोहवत में लड़का विगड़ा जाता है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

'पर उपदेश कुशल बहुतरे' वाली कहावत मेरी ग्रांखों के सामने थी। मुक्के अपने बचपन की एक घटना याद आयी। होली का दिन था। शराब की एक बोतल मँगवायी गयी थी। मेरे मामूँ साहब उन दिनों आए हुए थे। मैंने चुपके से कोठरी में जाकर ग्लास में एक घूँट शराब ढांली और पी गया। अभी गला जल ही रहा था और आँखें लाल ही थीं कि मामूँ साहब कोठरी में आ गये और मुक्के मानो सेंघ में गिरफ्तार कर लिया और इतना विगड़े, इतना विगड़े कि मेरा कलेजा सूखकर छुहारा हो गया। अम्माँ ने भी डाँटा, पिताजी ने भी डाँटा, मुक्के आंसुओं से उनकी क्रोधान्नि शान्त करनी पड़ी; और दोपहर ही को मामूँ साहब नशे से पागल होकर आने लगे; फिर रोये, फिर अम्माँ को गालियाँ दीं, दादा को मना करने पर मारने दौड़े और आखिर में कै करके ज्रीन पर वेसुघ पड़े नजर आये।

3

विक्रम के पिता बड़े ठाकुर साहब, और ताऊ छोटे ठाकुर साहब दोनों जड़-वादी थे, पूजा-पाठ की हैंसी उड़ानेवाले, पूरे नास्तिक; मगर ग्रब दोनों बड़े निष्ठा-वान और ईश्वर भक्त हो गये थे। बड़े ठाकुर साहब तो प्रातःकाल गंगा-स्नान करने जाते स्रौर मन्दिरों के चक्कर लगाते हुए दोपहर को सारी देह में चन्दन लपेटे घर लौटते । छोटे ठाकुर साहब घर पर ही गर्म पानी से स्नान करते और गठिया से ग्रस्त होने पर भी राम-नाम लिखना शुरू कर देते । धूप जि्कल ग्राने पर पार्क की श्रोर निकल जाते श्रीर चींटियों को श्राटा खिलाते। शाम होते ही दोनों भाई अपने ठाकुरद्वारे में जा बैठते भीर भाषी रात तक भागवत की कथा तन्मय होकर सुनते । विक्रम के वड़े भाई प्रकाश को साधु-महात्माग्रों पर ग्रधिक विश्वास या । वह मठों और साधुयों के अलाड़ों ग्रीर कुटियों की खाक छानते, और माताजी को तो भोर से ब्राघी रात तक स्नान, पूजा ब्रौर वृत के सिवा दूसरा काम ही नहीं था। उस उम्र में भी उन्हें सिगार का शौक था, पर ग्राजकल पूरी तपस्विनी बनो हुई थीं। लोग नाहक लालसा को बुरा कहते हैं। मैं तो समभता हूँ, हममें जो यह मिनत ग्रीर निष्ठा ग्रीर धर्म-प्रेम है, वह केवल हमारी लालसा, हमारी हवस के कारण । हमारा घर्म हमारे स्वार्थ के बल पर टिका हुमा है । हवस CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri मनुष्य के मन ग्रीर बुद्धि का इतना संस्कार कर सकती है; यह मेरे लिए बिलकुल नया ग्रनुभव था। हम दोनों भी ज्योतिषियों ग्रीर पंडितों से प्रश्न करके ग्रपने को कभी दुःखो कर लिया करते थे।

ज्यों-ज्यों लॉटरी का दिन समीप आता जाता था, हमारे चित्त की शान्ति उड़ती जाती थी। हमेशा उसी घोर मन टैंगा रहता। मुक्ते घाप-ही-ग्राप ग्रकारख संदेह होने लगा कि कहीं विक्रम मुफे हिस्सा देने से इन्कार कर दे तो मैं क्या कहा। साफ इन्कार कर जाय कि तुमने टिकट में साभा किया ही नहीं। न कोई तहरीर है, न कोई दूसरा सवृत । सब-कूछ विक्रम की नीयत पर है । उसकी नीयत जरा भी डाँवाडोल हुई और मेरा काम तमाम । कहीं फरियाद नहीं कर सकता, मुँह तक नहीं खोल सकता। अब अगर कुछ कहें भी तो कोई लाभ नहीं। अगर उसकी नीयत में फितूर या गया है, तब तो वह ग्रभी से इनकार कर देगा. ग्रगर नहीं श्राया है, तो इस सन्देह से उसे मर्मान्तक वेदना होगी। श्रादमी ऐसा तो नहीं है; मगर भई दौलत पाकर ईमान सलामत रखना कठिन है। अभी तो रुपये नहीं मिले। इस वक्त ईमानदार बनने में क्या खर्च होता है। परीचा का समय तो तब आयेगा, जब दस लाख रुपये हाथ में होंगे । मैंने अपने अंतकरण को टटोला—अगर टिकट मेरे नाम का होता और मुक्ते दस लाख मिल जाते, तो क्या मैं आधे रूपये बिना कान-पूंछ हिलाये विक्रम के हवाले करता ? कौन कह सकता है ? मगर अधिक सम्भव यही था कि मैं हीले-हवाले करता, कहता-तुमने मुक्ते पाँच रुपये जवार दिये थे। उसके दस्ूले लो, सौ ले लो, और क्या करोगे। मगर नहीं, मुक्से इतनी वदनियत न होती ।

दूसरे दिन हम दोनों ग्रखवार देख रहे थे कि सहसा विक्रम ने कहा—कहीं हमारा टिकट निकल ग्राये, तो मुक्तं ग्रफसोस होगा कि नाहक तुमसे साक्ता किया।

वह सरल भाव से मुस्कराया, मगर यह थी उसके आहमा की फलक जिसे वह विनोद की आड़ में छिपाना चाहता था।

मेंने चौंककर कहा—सच ! लेकिन इसी तरह मुक्ते भी तो अफसोस हो सकता है ?

'लेकिन टिकट तो मेरे नाम का है ?'

'इससे क्या।'

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

'श्रच्छा मान लो, मैं तुम्हारे साभे से इनकार कर जाऊँ ?' मेरा खून सर्व हो गया। श्रांखों के सामने श्रेंचेरा छा गया। 'मैं तुम्हें इतना बदनीयत नहीं समऋता'।'

'मगर है बहुत संभव। पाँच लाख ! सोचो ! दिमाग चकरा जाता है !' 'तो भई, अभी कुशल है, लिखा-पढ़ी कर लो। यह संशय रहे ही क्यों ?'

विक्रम ने हँसकर कहा—तुम बड़े शक्की हो यार ! है तुम्हारी परीचा ले रहा था। भला, ऐसे कहीं हो सकता है। पाँच लाख क्या पाँच करोड़ भी हों, तब भी ईरवर चाहेगा, तो नीयत में खलल न ग्राने दूँगा।

किन्तु मुक्ते उसके इन ग्राश्वासनों पर विलकुल विश्वास न ग्राया। मन में एक संशय पैठ गया।

मैंने कहा—यह तो मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नीयत कभी विचलित नहीं हो सकती, लेकिन लिखा-पढ़ी कर लेने में क्या हरज है ?

'फजूल है।'

'फजूल ही सही।'

'तो पक्के कागज पर लिखना पड़ेगा । दस लाख की कोर्ट-फीस ही साढ़े सात हजार हो जायगी । किस भ्रम में हैं ग्राप ।'

मैंने सोचा, बला से, सादी लिखा-पढ़ी के बल पर कोई कानूनी कार्रवाई न कर सकूँगा। पर इन्हें लिजित करने का, इन्हें जलील करने का, इन्हें सबके सामने बेईमान सिद्ध करने का अवसर तो मेरे हाथ आयेगा, और दुनिर्फ में बदनामी का भय न हो, तो आदमी न जाने क्या करे। अपमान का भय कानून के भय से किसी तरह कम क्रियाशील नहीं होता—बोला—मुफे सादे कागज पर ही विश्वास आजायना।

विक्रम ने लापरवाही से कहा-जिस कागज का कोई कानूनी महत्व नहीं उसे लिखकर क्यों समय नष्ट करें ?

मुक्ते निश्चय हो गया, विक्रम की नीयत में अभी से फितूर आ गया। नहीं तो सादा कागज लिखने में क्या वाघा हो सकती है। विगड़कर कहा—तुम्हारी नीयत अभी से खराब हो गयी।

चसते-िर्गार्भजनताः तो। काह्य wनातो असा ग्रुम उठ हत्सा नित अनुसार वाहते व्हो वित्त जेसी

दशा में तुन्हारी नीयत न बदलती ?

'मेरी नीयत इतनी कमजोर नहीं है।'

'रहने भी दो । बड़े नीयतवाले ! अच्छे-अच्छों को देखा है !'

'तुम्हें इसी वक्त लेख-बद्ध होना पड़ेगा । मुभे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं रहा।' 'ग्रगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, तो मैं भी नहीं लिखता।'

'तो क्या तुम समभते हो तुम मेरे रुपये हजम कर जाग्रोगे ?'

'किसके रुपये और कैसे रुपये ?'

'मैं कहे देता हूँ विक्रम, हमारी दोस्ती का ही अन्त हो जायगा, विल्क इससे कहीं भयंकर परिखाम होगा।'

हिंसा की एक ज्वाला-सी मेरे अन्दर दहक उठी।

सहसा दीवानखाने में ऋड़प की आवाज सुनकर मेरा व्यान उघर चलागया।
यहाँ दोनों ठाकुर बैठा करते थे। उनमें ऐसी मैत्री थी, जो आदर्श भाइयों में हो
सकती है। राम और लहमण में भी इतनी ही रही होगी। ऋड़प की तो बात ही
क्या, मैंने उनमें कभी विवाद होते भी न सुना था। बड़े ठाकुर जो कह दें, वह झोटे
ठाकुर के लिए कानून था और छोटे ठाकुर की इच्छा देखकर ही बड़े ठाकुर कोई
बात कहते थे। हम दोनों को आश्चर्य हुआ। दीवानखाने के द्वार पर जाकर खड़े
हो गये। दोनों माई अपनी-अपनी कुरसियों से उठकर खड़े हो गये थे, एक-एक
कदम आगे भी वढ़ आये थे, आँखें लाल, मुख विकृत, त्योरियाँ चढ़ी हुई, मुट्ठियाँ
वाँघी हुई। मालूम होता था, वस हाथा-पाई हुआ ही चाहती है।

छोटे ठाकुर ने हमें देखकर पीछे हटते हुए कहा—सम्मिलित परिवार में जो कुछ भी और कहीं से भी और किसी के नाम भी ग्राये, वह सबका है, बराबर।

वड़े ठाकुर ने विक्रम को देखकर कदम और आगे बढ़ाया—हरगिज नहीं; अगर मैं कोई जुर्म कर्डें, मैं पकड़ा जाऊँगा, सिम्मिलित परिवार नहीं। मुक्ते सजा मिलेगी, सिम्मिलित परिवार को नहीं। यह वैयक्तिक प्रश्न है।

'इसका फ़ैसला भ्रदालत से होगा।'

'शौक से अदालत जाइए, अगर मेरे लड़के, मेरी वीवी, या मेरे नाम लॉटरी मिली तो आपका उससे कोई सम्बन्ध न होगा, उसी तरह जैसे आपके नाम लॉटरी निकर्ले, तो मुक्से मेरी बीबी से ट्यालसेटें लड़कें से अध्यस्ति कार्ये सम्बन्ध ;CC-0. Mumuksha Bhawan Valana से ट्यालसेटें लड़कें से अध्यस्ति कार्ये सम्बन्ध न होगा।'

'अगर मैं जानता आपकी ऐसी नीयत है, तो मैं भी बीबी-बच्चों के नाम टिकट ले सकता था।'

'यह ग्रापकी गलती है।'

'इसीलिए कि मुफ्ते विश्वास था, आप भाई हैं।'

'यह जुआ है, आपको समभ लेना चाहिए। जुआ की हार-जीत का खानदान पर कोई असर नहीं पड़ सकता; अगर आप कल को दस-पाँच हजार रेस में हार आयें तो खानदान उसका जिम्मेदार न होगा।'

'मगर भाई का हक दवाकर ग्राप सुखी नहीं रह सकते।'

'ग्राप न ब्रह्मा हैं, न कोई महात्मा ।' े

विक्रम की माता ने सुना कि दोनों भाइयों में ठनी हुई है और मल्लयुद्ध हुमा चाहता है, तो दौड़ी हुई बाहर ग्रायों श्रीर दोनों को समक्राने लगीं।

छोटे ठाकुर ने बिगड़कर कहा—ग्राप मुफेक्या समफाती हैं, उन्हें समफाइए, जो चार-चार टिकट लिए बैठे हुए हैं। मेरे पास क्या है, एक टिकट। उसका क्या भरोसा। मेरी अपेचा जिन्हें रुपये मिलने का चौगुना चांस है, उनकी नियत बिगड़ जाय, तो लज्जा और दु.ख की बात है।

ठकुराइन ने देवर को दिलासा देते हुए कहा—अच्छा, मेरे रूपये में से आधे त्महारे। अब तो खुश हो।

बड़े ठाकुर ने बीबी की जबान पकड़ी—क्यों श्राघे लेंगे ? र्में एक घेला भी न दूँगा। हम मुरौवत श्रीर सहृदयता से काम लें, फिर भी इन्हें पाचवें हिस्से से ज्यादा किसी तरह न मिलेगा। श्राघे का दावा किस नियम से हो सकता है, न बौद्धिक, न धार्मिक, न नैतिक।

झोटे ठाकुर ने खिसियाकर कहा—सारी दुनिया का कानून आप ही तो जानते हैं!

'जानते ही हैं, तीस साल तक वकालत नहीं की है ?

'यह वकालत निकल जायगी, जब सामने कलकत्ते का बैरिस्टर खड़ा कर दूँगा।'

'बैरिस्टर की ऐसी-तैसी, चाहे वह कलकत्ते का हो या ल्न्दन का !'

'मैं ग्राधा लूँगा, उसी तरह जैसे घर की जायदाद में मेरा ग्राधा है।'

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

इतन्ने में विक्रम के वड़े भाई साह्व सिर ग्रीर हाथ में पट्टी बाँघे, लेंगड़ाते हुए, कपड़ों पर ताजे खून के दाग लगाये, प्रसन्नमुख ग्राकर एक ग्राराम-कुरसी पर गिर पड़े। वड़े ठाकुर ने घवड़ाकर पूछा—यह तुम्हारी क्या हालत है जी ! ऐं, यह चोट कैसे लगी ? किसी से मार-पीट तो नहीं हो गयी ?

प्रकाश ने कुरसी पर लेटकर एक वार कराहा, फिर मुस्कराकर वोले—जो, कोई बात नहीं, ऐसी कुछ बहुत चोट नहीं लगी।

'कैसे कहते हो चोट नहीं लगी ! सारा हाथ ग्रीर सिर सूज गया है। कपड़े खून से तर। यह मुग्रामला क्या है ? कोई मोटर दुर्घटना ता नहीं हो गयो ?'

'बहुत मामूलो चोट है साहव, दो-चार दिन में अच्छी हो जायगी। घबराने की कोई बात नहीं।'

प्रकाश के मुख पर ग्राशापूर्ण शान्त मुस्कान थी। क्रोध, लज्जा या प्रतिशोष की भावना का नाम भी न था।

बड़े ठाकुर ने ग्रीर व्यग्न होकर पूछा—लेकिन हुग्रा क्या, यह क्यों नहीं वत-लाते ? किसी से मार-पोट हुई हो, तो थाने में रपट करवा दूँ।

प्रकाश ने हलके मन से कहा—मार-पीट किसी से नहीं हुई साहव! बात यह है कि मैं जरा भक्कड़ बाबा के पास चला गया था। आप तो जानते हैं, बह आदिमियों को सूरत से भागते हैं और पत्थर लेकर मारने दौड़ते हैं। जो डरकर भागा, वह गया। जो पत्थर की चोटें भी खाकर उनके पीछे लगा रहा, वह पारस होगया। यहीं परीचा लेंद्रे हैं। आज मैं भी वहाँ पहुँचा; तो एक पचास आदमी जमा थे, कोई मिठाईं लिये, कोई !बहुमूल्य मेंट लिये, कोई कपड़ों के थान लिये। भक्कड़ बाबा ब्यानावस्था में टैठे थे। एकाएक उन्होंने आँखें खोलीं और यह जन-समूह देखा, तो कई पत्थर चुनकर उनके पीछे दौड़े। फिर क्या था, भगदड़ मच गयी। लोग गिरते-पड़ते भागे। हुर्र हो गये? एक भी न टिका। अकेला मैं घंटाघर की तरह डटा रहा। वस उन्होंने पत्थर चला ही तो दिया? पहला निशाना सिर में लगा। उनका निशाना अचूक पड़ता है। खोपड़ी भन्ना गयी। खून को घारा वह चली। लेकिन मैं हिला नहीं। फिर बाबाजी ने दूसरा पत्थर फेंका। वह हाथ में लगा। मैं गिर पड़ा और वेहोश हो गया। जब होश आया, तो वहाँ सन्नाटा था। वाबाजी भी गायब हो गये। अन्तद्विन हो ज्या। कह होश आया, तो वहाँ सन्नाट था। वाबाजी भी गायब हो गये। अन्तद्विन हो ज्या। कह होश आया, तो वहाँ सन्नाट था। वाबाजी भी गायब हो गये। अन्तद्विन हो ज्या। का होते हैं b किसे प्कार्ड, किसी प्राया की किसी प्राया हो गये। अन्तद्विन हो ज्या करते हैं किसी प्राया हो हो गये।

सवारी लाने को कहूँ। मारे दर्व के हाथ कटा पड़ता या और सिर से अभी तक खून जारी था। किसी तरह उठा और सीर्घा डॉक्टर के पास गया। उन्होंने देख- कर कहा—हड्डी टूट गयी है; और पट्टी बाँच दी। गर्म पानी से सेकने को कहा है। शाम को फिर आवेंये। मगर चोट लगी तो लगी; अब लॉटरी मेरे नाम से आयी घरी है। यह निश्चय है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि अनकड़ वाबा को मार खाकर कोई नामुराद रह गया हो। मैं तो सबसे पहले वाबा की कुटी बनवा दूँगा।

बड़े ठाकुर साहब के मुख पर संतोष की मलक दिखाई दी। फौरन प्लंग विछ गया। प्रकाश उस पर लेटे। ठकुराइन पंखा मलने लगीं; उनका मुख भी प्रसन्न था। इतनी चोट खाकर दस लाख पा जाना कोई बुरा सौदा न था।

खोटे ठाकुर साहब के पेट में चूहे दौड़ रहे थे। ज्योंही बड़े ठाकुर मोजन करने गये, श्रीर ठकुराइन भी प्रकाश के लिए भोजन का प्रबन्ध करने गयीं; त्योंही छोटे ठाकुर ने प्रकाश से पूछा—क्या बहुत जोर से पत्थर मारते हैं? जोर से क्या मारते होंगे?

प्रकाश ने उनका ग्राशय समसकर कहा—ग्ररे साहब, पत्थर नहीं मारते, बमगोले मारते हैं। देव-सा तो डील-डील है, भीर बलवान इतने हैं कि एक घूँसे में शेरों का काम तमाम कर देते हैं। ऐसा-वैसा ग्रादमी हो, तो एक ही पत्थर में टें हो जाय। कितने ही तो मर गये; मगर ग्राज तक सक्कड़ बाबा पर मुकदमा नहीं चला। ग्रीर दो-चार पत्थर मारकर ही नहीं रह जाते, जब तक ग्राप गिर न पहुं ग्रीर बेहोश न हो जायेंगे, वह मारते जायेंगे। मगर रहस्य यही है कि ग्राप जितनी ज्यादा चोटें खायेंगे, उतने ही ग्रापने उद्देश्य के निकट पहुँचेंगे...

प्रकाश ने ऐसा रोएँ खड़े कर देनेवाला चित्र खींचा कि छोटे ठाकुर साहब बर्रा चठे । परवर खाने की हिम्मत न पड़ी ।

8

आखिर भाग्य के निपटारे का दिन आया—जुलाई की बीसवीं तारीख। करल की रात ! हम प्रातःकाल उठे तो जैसे एक नशा चढ़ा हुआ था, भाशा और भय के द्वन्द्व का। दोनों ठाकुरों ने घड़ी रात रहे गंगा-स्नात्र किया था और मन्दिर में बैठे पूजन कर रहे थे। आज मेरे मून में श्रद्धा जागी। मन्दिर में जाकर मत-हा-मन ठाकुरजी की स्तुति करने लगा—अनाथों के नाथ, तुम्हारी कृपा-दृष्टि क्या हुमारे ऊपर न होगी? तुम्हें क्या मालूम नहीं, हमने कितनी मुश्किल से टिकट खरीदे हैं। तुम तो अन्तर्यामी हो। शंसार में हमसे ज्यादा तुम्हारी दया कौन 'डिजव' करता है? विक्रम सूट-बूट पहिने मन्दिर के द्वार पर आया, मुभे इशारे से बुलाकर इतना कहा—में डाकखाने जाता हूँ, और हवा हो गया। जरा देर में प्रकाश मिठाई के थाल लिए हुए घर में से निकले और मन्दिर के द्वार पर खड़े होकर कंगालों को बाँटने लगे, जिनकी एक भीढ़ जमा हो गयी थी। और दोनों ठाकुर भगवान् के चरणों में लौ लगाये बैठे थे, सिर भुकाये, आँखें बन्द, अनुराग में डुवे हुए।

बड़े ठाकुर ने सिर उठाकर पुजारी की श्रोर देखा श्रौर वोले—भगवान् तो बड़े भक्त-वत्सल हैं, क्यों पुजारी जी ?

पुजारी ने समर्थन किया—हाँ सरकार, भक्तों की रचा के लिए तो भगवान चीरसागर से दौड़े ग्रौर गज को ग्राह के मुँह से बचाया।

एक चाय के बाद छोटे ठाकुर साहब ने सिर उठाया और पुजारी जो से बोले—क्यों पुजारजी, भगवान तो सर्वशक्तिमान् हैं, अन्तर्यामी, सब के दिल का हाल जानते हैं?

पुजारी ने समर्थन किया— हाँ सरकार, अन्तर्यामी न होते, तो सब के मन की बात कैसे जान जाते ? शबरी का प्रेम देखकर स्वयं उसकी मनोकामना पूरी की।

पूजन समाप्त हुँगा। ग्रारती हुई। दोनों भाइयों ने ग्राज ऊँचे स्वर से ग्रारती गायों ग्रौर बढ़े ठाकुर ने दो रुपये थाल में डाले। छोटे ठाकुर ने चार रुपये डाले। बढ़े ठाकुर ने एक बार कोप-दृष्टि से देखा ग्रौर मुँह फेर लिया।

सहसा वड़े ठाकुर ने पुजारी से पूछा---तुम्हारा मन क्या कहता है पुजारीजी? पुजारी वोला-सरकार की फते है। छोटे ठाकुर ने पूछा---ग्रौर मेरी? पुजारी ने उसी मुस्तैदी से कहा---ग्रापकी भी फते है!

बड़े ठाकुर श्रद्धा से डूबे भजन गाते हुए मन्दिर से निकले— 'प्रभूजी मैं तो ग्रायो सरन तिहारे, हाँ प्रभूजी....'

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

एक मिनट में छोटे ठाकुर साहब मिन्दर से गाते हुए निकले— 'श्रव पति राखो मोरे दयानिधि तोरी गति लखि न परे....'

मैं भी पीछे निकला और जाकर मिठाई बाँटने में प्रकाश बाबू की मदद करना चाहा, पर उन्होंने थाल हटाकर कहा—आप रहने दीजिए, में अभी बाँटे डालता हूँ। अब रह ही कितनी गयी है।

मैं खिसियाकर डाकखाने को तरफ चला कि विक्रम मुसकराता हुआ साइकिल पूर आ पहुँचा। उसे देखते ही सभी जैसे पागल हो गये। दोनों ठाकुर सामने ही खड़े थे! दोनों वाज की तरह ऋपटे। प्रकाश के थाल में थोड़ी-सी मिठाई वच रही थी। उसने थाल जमीन पर पटका और दौड़ा। और मैंने तो उस उन्माद में विक्रम को गोद में उठा लिया; मगर कोई, उससे कुछ पूछता नहीं, सभी जय जयकार की हाँक लगा रहे हैं।

बड़े ठाकुर ने आकाश की ओर देखा—बोलो राजा रामचन्द्र की जय ! छोटे ठाकुर ने छलाँग मारी—बोलो हनुमान जी की जय ! प्रकाश तालियाँ बजाता हुआ चीखा—दुहाई सक्कड़ बाबा की । विक्रम ने और जोर के कहकहा मारा—फिर अलग खड़ा होकर बोला— जिसका नाम आया है, उससे एक लाख दूँगा । बोलो है मंजूर ?

वड़े ठाकुर ने उसका हाथ प्रकड़ा-पहले बता तो।

'ना ! यों नहीं बताता।'

छोटे ठाकुर विगड़े—महज बताने के लिए एक लाख ? शाबाश! प्रकाश ने भी त्यारी चढ़ायी—क्या डाकखाना हमने देखें, नहीं है ? 'श्रच्छा तो अपना नाम सुनने के लिए तैयार हो जाओ।' सभी फौजी अटेंशन को दशा में निश्चल खड़े हो गये।

'होश-हवाश ठीक रखना।'

सभी पूर्ण सचेत हो गये।

'अच्छा तो सुनिए कान खोलकर, इस शहर का सफाया है। इस शहर का ही-नहीं, सम्पूर्ण भारत का सफाया है। अमेरिका के एक हस्शी का नाम आ गया।'

बड़े ठाकुर भल्लाये—भूठ, भूठ, बिलकुल भूठ। छोटे ठाकुर ने पैतरा बदला—कभी नहीं। तीन महीने की तपस्या यों ही

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

रही ! वाह !

प्रकाशाने छाती ठोककर कहा-यहाँ सिर फूड़वाये ग्रीर हाथ तुड़वाये बैठे हैं,

'दिल्लगी है!

.इतने में भीर पचीसों भ्रादमी उक्षर से रोनी सूरत लिए निकले। ये बेचारे भी डाकखाने से भ्रपनी किस्मत को रोते चले भ्रा रहे थे। मगर ले गया भ्रमेरिका का हब्शी ! भ्रमागा ! पिचाश ! दुष्ट !

अब कैसे किसी को विश्वास न आता। बड़े ठाकुर भल्लाये हुए मन्दिर में गये और पुजारी को डिसमिस कर दिया—'इसीलिएं तुम्हें इतने दिनों से पास रखा है! हराम का माल खाते हो और चैन करते हो।'

ह्रोटे ठाकुर साहब की तो जैसे, कमर टूट गयी। दो-तीन बार सिर पीटा ग्रीर वहीं बैठ गये। मगर प्रकाश के क्रोघ का पारावार न था। उसने श्रपना मोटा सोंटा लिया ग्रीर महकड़ बाबा की मरम्मत करने चला।

माताजी ने केवल इतना कहा—सबों ने वेईमानी को है। मैं कभी मानने की नहीं। हमारे देवता क्या करें। किसी के हाथ से थोड़े ही छीन लायेंगे।

े रात को किसी ने खाना नहीं खाया । मैं भी उदास बैठा हुआ था कि विक्रम आकर बोला — चलो होटल से कुछ खा आयें । घर में तो चूल्हा नहीं जला ।

मैंने पूछा-नुम डाकखाने से भाये, तो बहुत प्रसन्न क्यों थे ?

उसने कहा—जब मैंने डाकलाने के सामने हजारों की भीड़ देखी तो मुके अपने लोगों के गधेपन पर हुँसी आयी। एक शहर से जब इतने आदमी हैं तो सारे हिन्दुस्तान में दूँसके हजार गुने से कम न होंगे और दुनिया में तो लाख-गुने से भी ज्यादा हो जायेंगे। और मैंने आशा का एक पर्वत-सा खड़ा कर रखा था, बह जैसे एकवारगो इतना छोटा हुआ कि राई बन गया, और मुके हुँसी आयी। जैसे कोई दानी पुरुष छटाँक-भर अन्न हाथ में लेकर एक लाख आदिमयों को नेवता दे बैटे—और यहाँ हमारे घर का एक-एक आदिमी समक्त रहा है कि....

मैं भी हँसा—हाँ, बात तो यथार्थ में यही है, ग्रौर हम दोनों लिखा-पड़ी के लिए लड़े मरते थे। मगर सच बताना, तुम्हारी नीयत खराब हुई थी कि नहीं ? विक्रम मुस्कराकर बोला—ग्रब क्या करोगे पूछकर। पदी ढका रहने दो।

# शतरंज के खिलाड़ी

 ह्याजिदम्रलीशाह का समय था । लेखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुमा था । छोटे-बड़े, ग्रमीर-गरीव, सभी विलासिता में डूबे हए थे । कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था, तो कोई अफीम की पीनक ही के मजे लेता था.। जीवन के प्रत्येक विभाग में ग्रामोद-प्रमोद का प्राधान्य था। शासन-विभाग में. साहित्य-चेत्र में, सामाजिक व्यवस्था में, कला-कौशल में, उद्योग-घन्घों में आहार-व्यवहार में. सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राजकर्मचारी विषय-वासना में. कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में कारीगर कलावत्तं और चिकन बनाने में व्यवसायी सुरमे इत्र मिस्सी ग्रीर उबटन का रोजगार करने में, लिप्त थे। सभी की श्रौंकों में विलासिता का मंद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर न थी। बटेर लड़ रहे हैं। तीतरों की लड़ाई के लिए पाल बदी जा रही है। कहीं चौसर बिछी हुई है, पौ बारह का शोर मचा हुआ है। कहीं शतरंज का घोर संग्राम खिड़ा हुग्रा है। राजा से लेकर रंक तक इसी घुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते तो वे रोटियाँ न लेकर अफीम खाते या मदक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार-शक्ति का विकास होता है, पेचीदा मसलों को सुलकाने की ब्रादत पड़ती है, ये दलीलें जोर केसाथ पेश की जाती थीं। (इस सम्प्रदाय के लोगों से दुनिया ग्रब भी खाली नहीं है)। इसलिए अगर मिर्जा सज्जादअली और मीर रौशनअली अपना अधिक श समय बुद्धि तीव करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी ? दोनों के पास मौख्सी जागीरें थीं, जीविका की कोई चिन्ता न थी, घर में वैठे चलौतियाँ करते थे। ग्रालिर भीर करते ही क्या ? प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मुहरे सज जाते और लड़ाई के दावर्षेच होने लगते। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम । घर के भीतर से बार-बार बुलावा माता—'खाना तैयार है।' यहाँ से जवाव मिलता—'चलो, ग्राते हैं, दस्तरख्वान विद्याग्रो।' यहाँ तक कि बावरची विवश होकर कमरे ही में खाना रख जाता था, श्रीर दोनों मित्र दोनों काम साथ-साथ करते थे। मित्र सज्जाद अली के घर में कोई वड़ा-वूढ़ा न था, इसलिए उन्हीं के दीवानखाने में वाजियाँ होती थीं; मृगर यह वात न थी कि मिर्जा के घर के भीर लोग उनके इस व्यवहार से खुश हों। घरवालों का तो कहना ही क्या, मुहल्ले वाले, घर के नौकर-चाकर तक नित्य द्वेष पूर्ण टिप्पियार्ग किया करतेथे—''बड़ा मनहस खेल है। घर को तबाह कर देता है। खुदा न करे, किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन-दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट की। बुरा रोग है।" यहाँ तक कि मिर्जा की वेगम साहवा को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज-खोजकर पति को लताड़ती थीं। पर उन्हें इसका अवसर मुश्किल से मिलता था। वह सोती ही रहती थीं, र्तव तक उधर बाजी बिछ जाती थी। और रात को जब सो जाती थीं तब कहीं मिर्जाजी भीतर ग्राते थे। हाँ, नौकरों पर वह अपना गुस्सा उतारती रहती थीं--''क्या पान माँगे हैं ? कह दो आकर ले जायें। खाने की भी फुर्सत नहीं है ? ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खायें, चाहें कुत्ते को खिलावें।" पर रूबरू वह भी कूछ न कह सकती थीं। उनको ग्रपने पति से उतना मलाल न था जितना मीर साहव से। उन्होंने उसका नाम मीर विगाड़ रख छोड़ा था। शायद मिर्जाजी अपनी सफाई देने के लिए सारा इल्जाम मीर साहव ही के सिर थोप देते थे।

एक दिन बेगम साहबा के सिर में दर्द होने लगा । उन्होंने लौंड़ी से कहा—
"जाकर मिर्जा साहक को बुला ला । किसी हकीम के यहाँ से दवा लायें । दौड़, जल्दी
कर ।" लौंड़ो गयी, तो मिर्जाजी ने कहा—"चल, ग्रभी ग्राते हैं ।" बेगम साहबा का
मिजाज गरम था । इतनी ताव कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो, ग्रौर पित शतरंज
खेलता रहे । चेहरा मुर्ज हो गया । लौंड़ो से कहा—"जाकर कह, ग्रभी चिलए,
नहीं तो वह ग्राप ही हकीम के यहाँ चली जायेंगी।" मिर्जाजी बड़ी दिलचस्य वाजी
खेल रहे थे; दो हो किश्तों में मीर साहब को मात हुई जाती थी। भुँभलाकर
बोले—"क्या ऐसा दम लवों पर है ? जरा सब्न नहीं होता ?"

मीर—अरे तो जाकर सुन ही आइए न । औरतें नाजुक-मिजाज होती ही हैं।

मिर्जा—जी हाँ, चला क्यों न जाऊँ। दो किउतों में आपको मात होती है। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मीर-जनाव इस भरोसे न रहियेगा । वह चाल सोची है कि ग्रापके मुहरे घरे रहें, और मात हो जाय। पर जाइये, सुन आइये, क्यों ख्वाहमक्वाह उनका दिल दुखाइयेगा ?

मिर्जा—इसी बात पर मात ही करके जाऊँगा। मीर-मैं खेलूँगा ही नहीं। ग्राप जाकर सुन ग्राइए।

मिर्जा-अरे यार, जाना ही पड़ेगा हकीम के यहाँ । सिर-दर्व खाक नहीं है, मुर्फे परेशान करने का वहाना है।

मीर जुझ भी हो; उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी।

मिर्जा-अच्छा, एक चाल और चल लें।

मीर-हरगिज नहीं, जब तक आप सुने न आवेंगे, मैं मुहरे में हाथ न लगाऊँगा। मिर्जा साहब मजबूर होकर अन्दर गये तो बेगम साहबा ने त्योरियाँ बदलकर, लेकिन कराहते हुए, कहा-तुम्हें निगोड़ी शतरंज इतनी प्यारी है। चाहे कोई मर हो जाय, पर उठने का नाम नहीं लेते ! नौज कोई तुम-जैसा आदमी हो !

मिर्जा—क्या कहुँ, मीर साहब मानते ही न थे। बड़ी मुश्किल से पीछा छड़ाकर ग्राया है।

बेगम - क्या जैसे वह खुद निखट्टू हैं, वैसे ही सबको समऋते हैं ? उनके भी तो वाल-वच्चे हैं, या सबका सफाया कर डाला है ?

मिर्जा-वड़ा लती आदमी है। जब आ आता है तब मजबूर होकर मुक्ते भी खेलना ही पड़ता है।

वेगम-दुत्कार क्यों नहीं देते ?

मिर्जा-बरावर ग्रादमी हैं, उम्र में; दर्जे में, मुक्तसे दो ग्रेंगुल ऊँचे । मुला-हिजा करना ही पड़ता है।

वेगम—तो मैं ही दुत्कार देती हूँ। नाराज हो जायँगे, हो जायँ। कौन-किसी को रोटियाँ चला देता है। रानी रूठेंगी, अपना सुद्दाग लेंगी। हिरिया, जा बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना, मियाँ ग्रव न खेलेंगे, ग्राप तशरीफ ले जाडये।

मिर्जा हाँ-हाँ, कहीं ऐसा गजब भी न करना ! जूलील करना चाहती हो च्या ?—ठहर हिरिया, कहाँ जाती है ! CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

बेगम-जाने क्यों नहीं देते । मेरा ही खून पिये, जो उसे रोके । अच्छा, उसे रोका. मुर्भे रोको तो जानू ।

यह कहकर वेगम साहवा ऋल्लायी हुई दीवानखाने की तरफ चलीं। मिर्जा बेचारे का रंग उखड़ गया। बीबी की मिन्नतें करने लगे-"'खुदा के लिए, तुम्हें हजरत हुसेन की कसम । मेरी ही मैयत देखे, जो उघर जाय !'' लेकिन बेगम ने एक न मानी । दीवानखाने के द्वार तक गयीं; पर एकाएक पर-पुरुष के सामने जाते हए पाँव-बँध-से गये । भीतर भाँका, संयोग से कमरा खाली था । मीर सरहब ने दो-एक मुहरे इघर-उघर कर दिये थे भीर अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अन्दर पहेंचकर बाजी उलट दी: महरे कछ तख्त के नीचे फेंक दिये, कुछ बाहर, शौर किवाड़े अन्दर से बन्द करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, मुहरे वाहर फेंके जाते देखे, चुड़ियों की भनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाजा बन्द हुआ, तो समभ गये देगम साहवा बिगड़ गयीं। चुपके से घर की राह ली।

, मिर्जा ने कहा-तुमने गजब किया।

बेगम-अब मीर साहत्र इघर आये तो खड़े-खड़े निकलवा दूँगी। इतनी ली खुदा से लगाते तो क्या गरीब हो जाते ? ग्राप तो शतरंज खेलें ग्रीर मैं यहाँ चूल्हे-चक्की की फिक्र में सिर खपाऊँ। बोली जाते हो हकीम साहब के यहाँ कि यव भी ताम्मुल है ?

मिजी घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बदले मीर साहब के घर पहुँचे, भीर सारा वृत्तान्त कहा । मीर साहब बोले — मैंने तो जब मुहरे बाहर धाते देखे, तभी ताड़ गया। फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवर मालूम होती हैं। मगर भ्रापने उन्हें यों सिर चढ़ा रखा है यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब कि आप बाहर क्या करते हैं। घर का इन्तजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार ?

मिर्जा—खैर, यह तो बताइए, ग्रव कहाँ जमाव होगा ?

मीर—इसका क्या गम—इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है । बस यहीं जमे । मिर्जा लेकिन वेगम साहवा को कैसे मनाऊँगा ? जब घर पर बैठा रहता था तब तो वह इत्तृा विगड्ती थी, यहाँ बैठक होगी तो शायद जिन्दा न छोड़ेंगी। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मीर— अजी, बकने भी दोजिये, दो-चार रोज में आप ही ठीक हो जायँगी । हाँ, आप इतना कीजिये कि आज से जरा तन जाइये !

२

मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से उनका घर से दूर रहना ही उपयुक्त समभती थीं। इसी, लिए वह उनके शतरंज-प्रेम की आलोचना न करतीं बिल्क कामी-कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती थीं। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यन्त विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवानखाने में बिसात बिक्षने लगी, और मीर साहब दिन-भर घर में रहने लगे तो उन्हें बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में वाधा पड़ गयी। दिन-भर दरवाजे पर मांकने को तरस जातीं।

उघर नौकरों में भी काना-फूसी होने लगी। यब तक दिन-भर पड़े-पड़े मिलखर्या मारा करते थे। घर में चाहे कोई झावे, चावे कोई जाय, इनसे कुछ मतलब न था। आठों पहर की धौंस हो गयो। कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का। और हुक्का तो किसी प्रेमी के हृदय की मौति नित्य जलता हो रहता था। वे वेगम साहवा से जा-जाकर कहते—हुजूर, मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गयी! दिन-भर दौड़ते-दौड़ते पैरों में छाले पड़ गये। यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे, तो शाम ही कर दी! घड़ी-आघ घड़ी दिल-बहलाव के लिए खेल लेना बहुत है। और, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लावेंगे; मगर यह खेल मनहूस है। इसका खेलनेवाला कभी पनपता नहीं, घर पर कोई-न-कोई आफत जरूर आती है। यहां तक कि एक के पीछे महल्ले-के-महल्ले तबाह होते देखे गये हैं। सारे महल्ले में यही चर्चा होती रहती है। हुजूर का नमक खाते हैं। अपने आका की बुराई सुत-सुनकर रंज होता है। मगर क्या करें? इस पर वेगम साहबा कहतीं—में तो खुद इसको पसन्द नहीं करती पर वह किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाय?

मुहल्ले में भी जो दो-चार पुराने जमाने के लोग थे वे आपस में भौति-भौति के अमंगल की कल्पनाएँ करने लगे—अब ्खैरियत नहीं है। जब हमारे रईस का

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

यह हाल है, तो मुल्क का खुदा हो ही फिज। यह वादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी। ग्रासार बुरे हैं।

राज्य में हाहाकार मचा हुआ थ्रं। प्रजा दिन-दहाड़े लूटी जाती थी। कोई
फरियाद सुननेवाला न था। देहातों की सारो दौलत लखनऊ में खिचो चली आती
थी, और वह वेश्याओं में, भाँडों में और विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति
में उड़ जाती थी। अँग्रेजी कम्पनी का ऋण दिन-दिन बढ़ता जाता था।
कमली दिन-दिन भीगकर भारी होतो जाती थी। देश में सुव्यवस्था न हीने के
कारण वाधिक कर भी न वसूल होता था। रेसिडेंट बार-बार चेतावनी देता
था; पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे; किसी के कानों पर जूँन
रंगती थी।

खैर, भीर साहब के दीवानखाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गये।
नये-नये नक्शे हल किये जाते, नये-नये किले बनाये जाते, नित-नयी व्यूह-एजना
होती; कभी-कभी खेलते-खेलते भीड़ हो जाती; तू-तू मैं-मैं तक की नौबत ग्रा
जाती। पर शीघ्र हो दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी-कभी ऐसा भी
होता कि बाजी उठा दी जाती, मिर्जाजी खठकर ग्रपने घर चले जाते; मीर साहब
अपने घर में जा बैठते। पर रात-भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालित्य शाल
हो जाता था। प्रात:काल दोनों मित्र दीवानखाने में ग्रा पहुँचते थे।

एक दिन दोनों मित्र बैठे शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में चोड़े पर सवार धूक वादशाही फीज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुँचा। मीर साहब के होश उड़ गये। यह क्या बला सिर पर आयी ? यह तलवी किस लिए हुई ? अब खैरियत नहीं नजर आती ! घर के दरवाजे बन्द कर लिये। नौकर से बोले—कह दो, घर में नहीं हैं।

सवार-घर में नहीं, तो कहाँ हैं ?

नौकर - यह मैं नहीं जानता । क्या काम है ?

सवार—काम तुक्ते क्या बतलाऊँ ? हूजूर में तलबी है—शायद फौज के लिए कुछ सिपाही माँगे गये हैं । जागोरदार हैं कि दिलल्गी ! मोरचे पर जाना पहेंगी तो म्राटे-दाल का माव मालूम हो जायेगा !

नौकर् अच्छा तो जाइये, कह दिया जायगा । CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri सवार—कहने की बात नहीं । कल मैं खेद ग्राऊँगा । साथ ले जाने का हुक्म ु

सवार चला गया। मोर साहव की अद्ग्रेमा काँप उठी। मिर्जाजी से बोले — कहिये जनाव, अब क्या होगा?

मिर्जा—बड़ी मुसीबत है। कहीं मेरी भी तलबी न हो।

मीर-कम्बस्त कल ग्राने को कह गया है!

मिर्जा—ग्राफत है ग्रीर क्या ! कहीं मोरचे पर जाना पड़ा तो वेमौत मरे। मीर—वस, यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं। कल से गोमती पर कहीं वीराने में नकशा जमे। वहाँ किसे खबर होगी? हजरत ग्राकर ग्राप लौट जायेंगे।

मिर्जा—वल्लाह, ग्रापको खूब सूभी ! इसके सिवा ग्रीर कोई तदबीर नहीं है ।

इघर मीर साहब की वेगम उस सवार से कह रही थीं—तुमने खूब घता बतायो । उसने जवाब दिया—ऐसे गावदियों को तो चुटिकयों पर नचाता हूँ। इनको सारी अक्ल औ हिम्मत तो शतरंज ने चर ली । अब भूल कर भी घर पर न रहेंगे।

3

दूसरे दिन से दोनों मित्र मुँह ग्रॅंघेरे घर से निकल खड़े होते । बगल में एक खोटी-सी दरी दवाये, डिब्बे में गिलौरियाँ मरे, गोमती पार कर एक पुरानी बीरान मसजिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब ग्रासफउद्दौला ने बनवाया था । रास्ते में तम्बाकू, चिलम ग्रीर मदरिया ले लेते, ग्रीर मसजिद में पहुँच, दरी बिछा, हुक्का भर, शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दीन-दुनिया की फिक्र न रहती थी। 'किश्त,' 'शह' ग्रादि दो-एक शब्दों के सिवा मुँह से ग्रीर कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख होती तो दोनों मित्र किसी नानबाई की दूकान पर जाकर खाना खा ग्राते ग्रीर एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम चेत्र में इट जाते। कभी-कभी तो CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

उन्हें भोजन का भी खयाल न रहता था।

इधर देश की राजनीतिक दशा भयंकर होती जा रही थी। कम्पनी की फीजें लखनऊ की तरफ बढ़ी चली अमृती थीं। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल-बच्चों को ले-लेकर देहातों में भाग रहे थे। पर हमारे दोनों खिलाड़ियों को इसकी जरा मी फिक्र न थी। वे घर से आते तो गिलयों में होकर। डर था कि कहीं किसी बादशाही मुलाजिम की निगाह न 'पड़ जाय नहीं तो बेगार में पकड़ जायँ। हजारों रुपये सालाना की जागीर मुफ्त ही में हजम करना चाहते थे।

एक दिन दोनों मित्र मसजिद के खेँडहर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजो कुछ कमजोर थी। मीर साहब उन्हें किश्त-पर-किश्त दे रहे थे। इतने में कम्पनी के सैनिक धाते हुए दिखाई दिये। यह गोरों की फौज थी जो सखनऊ पर प्रधिकार जमाने के लिए धा रही थी।

मीर साहब बोले - अँगरेजो फौज था रही है, खुदा खैर करे।

मिर्जा-प्राने दीजिए, किश्त बचाइये । लो यह किश्त !

मीर-जरा देखना चाहिए-यहीं भ्राड़ में खड़े हो जायें।

मिर्जा-देख लीजियेगा, जल्द क्या है, फिर किश्त !

मीर—तोपलाना भी है। कोई पाँच हजार ग्रादमी होंगे। कैसे जवान है। लाल बन्दरों के-से मुँह हैं। सूरत देलकर लौफ मालूम होता है।

मिर्जा—जनाब, हीले न कीजिए। ये चकमे किसी और को दीजियेगा— यह किश्त! 🛰

मीर—आप भी अजीब आदमी हैं। यहाँ तो शहर पर आफत आयी हुई है और आपको किश्त की सूभी है! कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घर गया तो घर कैसे चलेंगे?

मिर्जा—जब घर चलने का वक्त भ्रायेगा तो देखी जायेगी—यह किरत, बर्ध भवकी शह में मात है।

फौज निकल गयी। दस बजे का समय था। फिर वाजी विछ गयी। मिर्जा बोले—आज खाने की कैसी ठहरेगी?

मीर—अजी, ब्राज तो रोजा है। क्या ब्रापको भूख ज्यादा मालूम होती है?

मिर्जा - जो नहीं । शहर में न जाने क्या हो रहा है ? CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri मीर-शहर में कुछ न हो रहा होगा। लोग खाना खा-खाकर ब्राराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाव साहव मी ऐशगाह में होंगे।

दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो तीन बज गये। धबकी मिर्जा की बाजी कमजोर थो। चार का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की माहट मिली। नवाब वाजिद प्रली शाह पकड़ लिये गये थे और सेना उन्हें किसी प्रज्ञात स्थान को लिये जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मार-काट। एक बूंद भी खून नहीं गिरा था। माज तक किसी स्वामीन देश के राजा की पराजय इतनी शान्ति से, इस तरह खून बहे बिना न हुई होगी। यह ग्राहिसा न थी, जिस पर देवगए। प्रसन्न होते हैं। यह बह कायरपन था जिस पर बड़े-से-बड़े कायर ग्रांसू बहाते हैं। भ्रवम के विशाल देश का नवाब बन्दी बना चला जाता आ और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। यह राजनीतिक धम: पतन की चरम सीमा थी।

मिर्जा ने कहा—हुजूर नवाब को जालिमों ने कैंद कर लिया है। मीर—होगा, यह लीजिए शह!

मिर्जा-जनाव चरा ठहरिए। इस वक्त इघर तबीयत नहीं लगती। वेचारे नवाब साहब इस वक्त खून के धाँसू रो रहे होंगे।

मीर—रोया ही चाहें, यह ऐश वहां कहां नसीव होगा—यह किश्त !

मिर्जा—किसी के दिन बराबर नहीं जाते । कितनी दर्दनाक हालत है !

मीर —हां सो तो है ही—यह लो, फिर किश्त ! बस मब की किश्त में मात

है । बच नहीं सकते ।

मिर्जा खुदा को कसम, ग्राप बड़े बेदर्द हैं। इतना बड़ा हरसा देखकर भी आपको दु:ख नहों होता। हाय, गरीब वाजिदग्रली शाह!

मीर-पहले भ्रपने बादशाह को तो बचाइये, फिर नवाब का मातम कीजिएगा।
यह किश्त और मात ! लाना हाथ !

वादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गयी। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा—माइये, नवाब के मातम में एक मरसिया कह डालें। लेकिन मिर्जाजी की राजभित मपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए मधीर हो गये थे।

8.

शाम हो गयी । खेंडहर में चमलीदड़ों ने चीखना शुरू किया । ग्रवाबीलें ग्रा-ग्राकर ग्रपने घोंसलों में चिमटों । पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे । मानों दो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जाजी तीन वाजियाँ लगातार हार चुके थे; इस चोथी वाजी का रंग भी अच्छा न था। वह वार-वार जीतने का दृढ़ निश्चय कर सँभालकर खेलते थे लेकिन एक-न-एक चाल ऐसी वेढव आ पड़ती थी-जिससे वाजी खराब हो जाती । हरवार हार के साथ प्रतिकार की भावना ग्रीर उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंग के गजलें गाते थे, चुटकियाँ लेते थे, मानों कोई गुप्त घन पा गये हों। मिर्जा क्षुन-सुनकर भुँभलाते ग्रौर हार की भींप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। ज्यों-ज्यों वाजी कमजोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकलता जाता था । यहाँ तक कि वह बात-बात पर भुँभलाने लगे—"जनाव, ग्राप चाल न बदला कीजिए। यह क्या कि एक चाल चले ग्रीर फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना है एक बार चल दीजिए। यह ग्राप मुहरे पर ही क्यों हाथ रखे रहते हैं। मुहरे छोड़ दीजिए। जब तक ग्रापको चाल न सूक्ते, मुहरा छुइये हो नहीं। ग्राप एक-एक चाल ग्राघ-ग्राध घएटे में चलते हैं। इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में पाँच मिनट से ज्यादा लगे उसकी मात समभी जाय; फिर आपने चाल बदली ? चुपके से मुहरा वहीं रख दीजिए।"

मीर साह्य का फरजी पिटता था। बोले—मैंने चाल चली ही कब थी? मिर्जा—ग्राप चाल चल चुके हैं। मुहरा वहीं रख दीजिए—उसी घर में।

मीर—उस घर में क्यों रखूँ ? हाथ में मुहरा छोड़ा कव था ?

मिर्जा—मुहरा ग्राप कथामत तक न छोड़ें, तो क्या चाल ही न होगी। फर्जी पिटते देखा तो घाँघली करने लगे।

मीर—शाँवली ग्राप करते हैं। हार-जीत तकदीर से होती है। घाँवली करते से कोई नहीं जातता।

मिर्जा—तो इस वाजी में ग्रापकी मात हो गयी।

मीर-मुक्ते क्यों मात होने लगी ?

मिजी—तो ग्राप मुहरा उसी घर में रख दीजिए, जहाँ पहले रखा ग। CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ोतरंज के खिलाड़ी मीर-वहाँ क्यों रखूँ ? नहीं रखता ! मिर्जा—क्यों न रिखएगा। भ्रापको रखना होगा। तकरार बढ़ने लगी । दोनों अपनी-अपनी टेक पूर अड़े थे। न यह दवता था, बह । अप्रासंगिक वार्ते होने लगीं । मिर्जा बोले किसी ने खानदान में शतरंज त्री होती तब तो इसके कायदे जानतें। वे तो हमेशा घास छीला किये, ग्राप रंज क्या खेलिएगा ? रियासत ग्रौर ही चीज है। जागीर मिल जाने ही से कोई व व नहीं हो जाता। मीर—्क्या ! घास आपके अव्वाजान झीलते होंगे ! यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज ते चले ग्राते हैं। मिर्जा-अजी जाइए भी, गाजीवद्दीन हैदर के यहाँ वावर्ची का काम करते-करते ì ने गुजर गयी। ग्राज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल्लगी नहीं। से मीर--क्यों ग्रपने वुजुर्गों के मुँह पर कालिख लगाते हो-वे ही वावचीं का करते होंगे। यहाँ ता हमेशा वादशाह के दस्तरस्वान पर खाना खाने चले मिर्जा—ग्ररे चल चरकटे, बहुत-बढ़कर बातें न कर ! । मीर-जवान सँभालिएं नर्ना बुरा होगा । मैं ऐसी वार्ते सुनने का आदी नहीं क हाँ तो किसी ने आँखें दिखाई कि उनकी आँखें निकालीं। है हौसला ? 🧭 मिर्जा—आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं, तो फिर भाइए, माज दो-हो हाथ ये, इघर या उघर। ोर—तो यहाँ तुमसे दबनेवाला कौन है ? । नों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल लीं। नवावी जमाना था। समी , पेशकरुज, कटार वगैरह बाँघते थे। दोनों विलासी थे, पर कायर न थे।

बी । जिनीतिक भावों का ग्रघः पतन हो गया था। वादशाह के लिए क्यों मरें ? क्तिगत वीरता का ग्रभाव न था। दोनों ने पैंतरे वदले, तलवारें चमकीं, की आवार्जे आयीं। दोनों जरूमी होकर गिरे, और दोनों ने वहीं तड़प-जानें दी । अपने बादशाह के लिए जिनकी आँखों से एक बूँद आँसू न उन्हीं ने शतरंज के वजीर को रचा में प्राया दे दिये। रा हो चला था। बाजी बिछी हुई थी। दोनों वादशाह प्रपने-ग्रुपने

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

388

सिंहासनों पर बैठे मानों इन दोनों बीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों चरफ सन्नाटा छाया हुआ था। खँडहर की टूटी हुई मेहरावें, गिरोह दीवारें, ग्रीर घूल-धूसरित मीलूरें इन लाशों को देखतीं ग्रीर सिर घुनती थीं।

|                    |           | न पुस्तकाल्य   | <b>(3)</b> |
|--------------------|-----------|----------------|------------|
|                    | वार गर्सा |                |            |
| जागत कमाक<br>दिवाड | 241       | وه دار الراسية | 1444       |





श्री प्रेमचंद

ग्रसली नाम श्रीधनपतराय था। जन्म बनारस के लि लमही ग्राम में १८८० ई॰ में हुग्रा। ग्राठ वर्ष की ग्राय माता तथा चौदह में पिता का निधन हो गया। दसवें तक शिक्षा पायी। १६२० में सत्याग्रह ग्रान्दोलन में प्रभी होकर सरकारी नौकरी छोड़ दी ग्रीर देश-सेवा तथा साहि सेवा में जीवन लगा दिया। द ग्रक्टूबर १६३६ को स्वर्गद हुग्रा।



